प्रथम संस्करण २००० १६४१ मुल्य २)



देवकुमार मिश्र द्वारा ग्रंथमाला-कार्यालय से प्रकाशित श्रौर हिंदुस्तानी प्रेस में मुद्रित ।

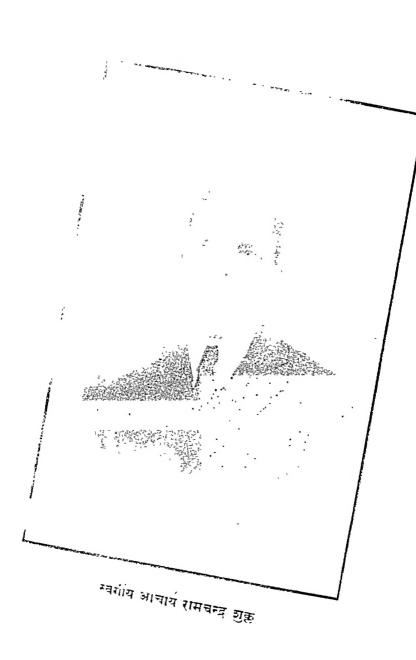

#### जिनके चरणों में वैठकर

- साहित्य का क, ख, ग सीखा जिन्होंने हृदय की श्रॉंखों खोलकर साहित्य के हृदय का दर्शन कराया श्रीर

> जिनके वात्सल्य स्नेह से मेरा जीवन-पथ चिर श्रालोकित है श्रपने उन्हीं गुरुदेव

त्र्याचार्य शुक्रजी की पुण्य-स्मृति में

#### प्रसावना

पं० श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' जी का 'संत-साहित्य' ग्रन्थ पढ़कर बहुत ही आनन्द हुआ। यह उच्च कोटि के साहित्य का एक विशेष ग्रन्थ है। इसमें महात्मा कवीर से लेकर स्वामी रामतीर्थ तक के प्रायः सभी निर्मुणोपासक संतों के जीवन-तथ्य और उनकी कविताओं के मर्म बढ़े ही सुन्दर ढंग से उद्घाटित हुए हैं। इन संतों में कतिपय सूफी संत भी शामिल हैं।

सगुणोपासक और निर्मुणोपासक संतों की किवताओं के बीच एक वहा भारी भेद यह है कि एक के आराध्य और अनुसन्धेय सगुण साकार प्रत्यक्ष मूर्तिमान हैं, उनका जो कुछ वर्णन किया जाता है; उसे समझने में कोई किठनाई नहीं होती, और दूसरे के आराध्य और अनुसन्धेय निर्मुण निराकार अलख निरंजन हैं, उनके विषय में जो कुछ कहा जाता है उनका मम सहसा समझ में नहीं आता। यही कारण है कि सगुण भक्तों की रचनाओं का जहाँ इतना प्रचार है वहाँ निर्मुनिये संत एक प्रकार के अज्ञातवास में ही पड़ें और उनकी वानियों के रहस्य माधुर्य तक कोई विरखा ही पहुँच पाता है। इन निर्मुनिये संतों में से महात्मा कवीर आदि के विषय में अव-तक जो कुछ लिखा भी गया था उससे उनके रहस्य पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ सकता था। हिंदी-साहित्य में यह 'संत-साहित्य' ही पहला प्रयत्न हैं, जिसने इन निर्मुनिये संतों के जीवन-रहस्य पर एक नया प्रकाश उगल है या यह कहिये कि जिसमें संतों ने अपना हृद्य खोला है और

उनकी अटपटी बानियों ने अपना आवरण हटाया है। संत-साहित्य की ओर देखने की साहित्यिक-प्रणाली में इस ग्रन्थ ने एक नवीन दृष्टि दी है और एक नवीन सृष्टि की है। निर्मुनिये संतों की यह वह सेवा है जो अबतक किसीसे न बन पड़ी थी और साथ ही हिंदी-साहित्य की एक ऐसी स्थायो सेवा है जिसका मूल्य नहीं ऑका जा सकता।

संतों का वर्णन काल-क्रम से हुआ है। एक-एक परिच्छेद में एक-एक संत हैं, संक्षेप में उनके जीवन-तथ्यों का वर्णन है और यह वर्णन इस ढंग से किया गया है कि प्रत्येक संत की चुनी हुई बानियाँ प्रायः जीवन या साध्यासंग के साथ आती हैं और अपना हदय आप ही खोलकर की ती हैं, उसके लिये वाहर से कोई टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकी नहीं होती। लेखन-शैली की गति अबाध है, कहीं कोई अटक ही नहीं है, की एक ही धारा का अखण्ड प्रवाह है और भाषा इतनी सरस है भी वाक्य नीरस नहीं है। यह एक गद्य काव्य है, जिसके तब द रसात्मक हैं। पद्य-भाग संतों का और गद्य-भाग लेखक का है; पर कि ही अभिन्न अखंड स्रोत हैं।

निगुनिय ंगें का यह साहित्य है, पर इसमें प्रेमवियोगिनी मीरा भी हैं, यद्यपि मीरा निर्गुणोणसक की अपेक्षा प्रधानतः सगुणोपासक ही थीं। पर मीरा का अध्याय इस ग्रंथ में बिना कुछ कहे-सुने एक अति नेष्ठर स्प्रान्वय का काम करता है। सगुणोपासक जिन हृदयेश को बाहर देखते हैं, निर्गुणोपासक उन्हींको अपने अन्दर अनुभव करते हैं और निर्म्णुणोपासक जिन्हें अलख निरन्जन कहते हैं, सगुणोपासक की आँखें बाहर भी उन्हींको लखा करतीं और उन्हींके आकर्षण का अन्जन लगाये रहती हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के साधक हैं, दोनों ही मिलकर पूर्ण हैं। यह पूर्णता इस अंथ में मीरा के अवतारण से साधित की हुई प्रतीत होती है। भाव की गम्भीरता, भाषा की सरसता, रस की परिपुष्टि आदि सभी दृष्टियों से अंथ का यह सर्वोत्तम परिच्छेद है। महात्मा कवीर को प्रेम की बड़ी ही सुन्दर मधुर प्रतिमा के रूप में पेश करनेवाला प्रथम परिच्छेद भी दिन्य है। सब परिच्छेदों के मूल में जो दिन्य साहित्यिक भावना है उसका वर्णन सर्वारम्भ में 'साहित्यिक प्रेरणा' के नाम से जो किया गया है वह दर्शन और साहित्य का बड़ा ही मनोहर समन्वय है; प्रकृति-पुरुप के बीच के अन्तःपट किया को स्वित्य की स्वित्य साहित्य है। किया का इतना सुन्दर वर्णन अन्यन्न दुर्लभ है। किया की स्वित्य साहित्य है।

साहित्य की जहाँ शिक्षा होती हो वहाँ, क्रमान्या हाउसे हुन हो शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये। भारतीय विद्राति अनुसन्धे हुन्हों कर कक्षाओं के शिक्षा क्रमा में आदर के साथ हा जिल्ले कि शिक्षा हिन्दा हो जाना चाहिये। ऐसा सुन्दर ग्रंथ लिखने पर, लिक्ष क्रमान हिन्दा कर साफल्य प्राप्त करने पर ग्रंथकार को मैं विदेश शब्दा हिन्दा हिन्दा हो भी भी जानि हिन्दा है अग्रंथकार की लेखनी धन्य है, इसी प्रकार आगे शि आं जानि हिन्दा है है

श्री स्त्रायी दुर्गा निकेतन पत्थरगली, रतन फाटक, काशी स्त्राषाढ़ शुक्का ११, ६८ वि०

**तदम**् स्वत्यवस्ताति

### निवेदन

शैशव में माँ ने अपने हृदय के अमृत के साथ भगवान् का नाम तथा संतों की वाणियों का रस मुझे पिहाया था। वह रस उस अमृत के साथ मेरे शरीर-मन-प्राण में ओत-प्रोत है । समय पाकर वहीं मेरे हृदय से फूट पड़ा है, मेरी ओर से इसमें कोई आयास नहीं हुआ। हृदय का आनन्द छरुक पढ़ा है और मैं उसे बाँटने के ििये विवश-सा हो रहा हूँ। यह अमृत-प्रवाह पाठकों के हृद्य का सींचकर सराबार कर दे ! अपनी इतनी-सी ही ठालसा है यह ३ 'माधव'

#### श्राभार

'कल्याण' के सर्वस्व स्वनामधन्य श्रद्धेय भाईजी श्री हनुमान प्रसादजी पोद्दार की पुनीत एवं सुमधुर सन्निधि में पिछड़े आठ नौ वर्षों से संत-साहित्य के अनुशोलन के लिये विशेष अवकाश, उत्साह, साधन तथा सुविधाएँ मिली हैं। उनके कृपाशीबीद के प्रसाद से ही इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है।

हरिभक्ति-परायण पूज्यचरण ऋषिकल्प श्रीमान् पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे ने आशीर्वाद के दो शब्द लिखकर मेरे इस बाल-प्रयास को महत्त्व प्रदान किया है। उनके वात्सल्य स्नेह का अधिकारी होने का मुझे गौरव प्राप्त है।

संतों के जीवन-चरित्र तथा वाणियों के आकलन में मुझे वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित 'संत-वानी-संप्रह' से प्रचुर सहायता मिली है। संतों के काल-निर्णय में मुझे आचार्य क्षितिमोहन सेन के Medieval Mysticism तथा डॉक्टर पीताम्बरदत्त बढण्वाल के The Nirgun School of Hindi Poetry को कई स्थानों पर देखना पड़ा है। मिस एवलिन अन्डरहिल के Mysticism तथा डॉक्टर राघाकमल मुखर्जी के The Theory and Art of Mysticism ने भाव-विद्यलेपण में तथा संत-साधना के रहस्य को हृदयङ्गम करने में सुन्दर साधन जुटाये हैं। में इन प्रंथों के लेखकों का हृदय से आभारी हूँ।

प्रफ-संशोधन के कार्य में मेरे सम्मान्य मित्र श्रीकृष्ण शम्भु ने मेरी बड़ी सहायता की है तथा यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन भी सुझाये हैं।

अन्त में, और बहुत अधिक आसारी हूँ ग्रंथमाला-कार्यालय, पटना के सुयोग्य संचालक बंधु पं॰ देवकुमार मिश्र का, जिन्होंने इस ग्रंथ के मुद्रण, प्रकाशन तथा मूल कापी तैयार करने में एक सच्चे मित्र और भाई के नाते सारा भार अपने ऊपर उठाया है। उनके इस हार्दिक सहयोग के बिना शायद यह कार्य पूरा हो ही नहीं पाता। मुद्रण तथा प्रकाशन में इन्होंने जिस उत्साह एवं सुरुचि का परिचय दिया है, वह मेरे जीवन में एक मीठी स्मृति की धरोहर है।

'कल्याण' गोरखपुर श्राषाढ़ '६८ वि॰

'माधव'

| विषय-सूची                            |   | 62    |
|--------------------------------------|---|-------|
| विषय                                 | 4 | 1.    |
| <b>भू</b> मिका                       |   |       |
| <ul><li>साहित्य की प्रेरणा</li></ul> |   | •••   |
| √१. कबीर का हृदय                     |   | •••   |
| २. गुरु नानक की नाम-साधना            |   | •••   |
| ्र- दादूं का विरह                    |   | •••   |
| ४. संत रदास की भाव-भगति              |   | •••   |
| भः महात्मा सुन्दरदास की श्रनन्यता    |   | •••   |
| ६ मलूकदास को अजगरी वृत्ति            |   | •••   |
| ्र सूफी साधना                        |   | ~**   |
| प्त. जायसी की प्रेमानुस्ति           | • | •••   |
| ६. ऋखरावट : जायसी का सिद्धांत-ग्रंथ  |   | •••   |
| १०. महात्मा चरनदासजी                 |   | ,     |
| ११. महात्मा धरमदासजी                 | ٠ | . ••• |
| १२. प्रेमयोगिनी मीरा                 |   | •••   |
| १३. सहजो का स्मरण                    |   | •••   |
| १४. 'दया' की हिष्ट                   |   | •••   |
| १५. वावरी साहिबा                     |   | •••   |
| १६ ं बीक्र साहब                      |   |       |

१६. बीरू साहब

१७. यारी साहब्र 🗸

# [ २ ]

|              | •                                      |     |       |
|--------------|----------------------------------------|-----|-------|
|              | विषय                                   |     | पृष्ठ |
| १८.          | बुल्ला साहब 🖊 ८                        | ••• | १८८   |
| .3१          | जगजीवन साहव                            | *** | १६५   |
| २०.          | महात्मा दूलनदास                        | ••• | 338   |
| २१.          | गुलाल साहव 🗸                           | ••• | २०६   |
| २२.          | केशवदास की 'ग्रामीघूँट'                | ••• | २१८   |
| ₹₹.          | भीखा साहव 🗸                            | *** | १२२   |
| २४.          | पलटू साहब की साधन-प्रणाली 🗸            | *** | २३१   |
| <b>ર</b> પ્. | दरिया साहव                             | ••• | २४३   |
| २६.          | दरिया साहब ( बिहारवाले )               | ••• | २५८   |
| २७.          | वावा धरनीदास                           | ••• | २६ ३  |
| ₹5.          | गरीनदास की लौ                          | ••• | २६८   |
| २६.          | तुलसी साहव का सुरति-योग                | ••• | २७७   |
| ąo.          | स्वामी रामतीर्थ की श्राध्यात्मिक मस्ती |     | रम्   |
|              |                                        |     |       |



# साहित्य की प्रेरणा

एक बाउल संत ने गाया है-

भोपार थेके। बाजाओ वाँशी, ए पार थेके शुनि। अभागिया नारी आयी, साँतार नाहि जानि॥ 'चौँद काजि' बले बाँशी सुने, केंद्रे मिर। जीमु ना जीमु ना, आमि ना देखेले हरि॥

नदी के उस पार से खड़े होकर तुम श्रपनी बाँसुरी वजा रहे हो और मैं इस पार खड़ी रहकर उसकी मधुर ध्वनि को सुन रही हूँ। ऐ प्रियतम! क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं श्रभागिनी तैरना गहीं जानती ? मैं वंशी के नाद को सुनकर व्याकुल हो रही हूँ; श्रीहरि का दर्शन किये विना मैं जी नहीं सकती।

माँ की गोद में सोये हुए बच्चे की श्रॉंखें श्रचानक खुलीं श्रीर उसने श्राकाश की श्रोर देखा । तारों से जगमग श्राकाश शिशु के खेलने का श्राँगन वन गया। बालक तारों से खेलने लगा। बस, इसी क्रीड़ा-रहस्य में ही साहित्य की मूल प्रेरणा स्पंदित हो रही है। मेरा 'ऋहं' है और है यह समस्त विश्व। विश्व की विविधता में मेरा 'ऋहं' श्रपना रूप देखना चाहता है। प्रतिपल मेरा यह व्याकुल अतृप्त अहं अपने विराट् रूप में लय होने के लिये टकराता फिरता है। 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म' से अथवा 'वासुदेव: सर्वमिति' से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो स्वयं इस ज्ञान को लाँघ जाना चाहता है श्रीर स्वयं ब्रह्म या वासुदेव बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में मिल नहीं जाता—तदाकार तद्रूप तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक नन्नत्रों से टकराता है, उषा के श्ररुण कोमल कपोलों को चूमता है, कितयों के हृदय का मर्म खोलने की चेष्टा करता है, पेँखुड़ियों पर प्रासों को थिरकाता है, तहसी के अधर-पल्लवों पर अपना हृद्य उँड़ेलता तथा श्रलकों में वँधता श्रीर बरौनियों में उलमता है।

यह सब कुछ निरवगुण्ठन की प्रक्रिया है। पर्दे के भीतर से 'कोई' अपनी रूप-आभा की श्री-किरणें बिखेर रहा है। दूर-सुदूर देश से वंशी की मीठी-मीठी ध्विन आ रही है। 'नाम समेतं कृतसंकेतं वादयते मृदुवेग्रुम्' एक अपार आनन्दसागर उमड़ रहा है; और वहाँ उस पिरयों के अपिरिचित देश में हमारे प्राणवल्लभ का चिर रास हो रहा है। हम यह सब संकेत देखते-सुनते हैं—कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट! रमणी के अध्युले अंचल से उसकी लावण्यश्री का आकर्षण, किलयों का अध-

खुली श्राँखों से इस विश्व की श्रोर माँकना, मुरली के मोहक स्वर पर श्रल्हड़ मृगशावक का मृत्यु की गोद में हँसते-हँसते छलाँग मार जाना, दीपक की ली पर शलभों का प्रीतिपूर्वक प्राण-विसर्जन—ये सब उसी निरवगुण्ठन-प्रक्रिया के कोमल तंतु हैं।

हमारा यह लघु जीवन अपने अनन्त पथ पर चलकर निरवगुरुठन की प्रक्रिया में ही लगा रहता है। सब कुछ खोलना ही है। प्रत्येक पल, प्रत्येक पदार्थ में चिक हटाने की ही किया हो रही है। हम सोर्त हैं और हमारी मुँदी श्राँखों के भीतर भी एक संसार स्वप्नों के सागर पर तिर उठाता है; हम जागते हैं श्रीर इस खुले ज्यक रूप के भीतर से भी कोई हमारा 'श्रपना' हमें श्रपने में मिलाने के लिये वुला रहा है-श्रीर यह दृश्य-जगृत् उसका एक संकेत है-एक इशारा है, एक 'मौन निमन्त्रण' है। यदि हम केवल शरीर ही शरीर होते तव तो कुछ वात ही न थी। हमारी इस बनने-मिटनेवाली काया के भीतर जो श्रमर इंस कुरेल कर रहा है-वही हमें शान्त नहीं वैठने देता—वही हमें यहाँ के ललचीलें वाजार में विरमने नहीं देता। शरीर तो सुख-दु:ख के थपेड़ों में भी इसी 'हंस' का शिकार बना हुआ है। वह इस अमर ज्योति का वन्दी बनकर श्रपने भीतर को भूख-प्यास की संग्रप्ति के लिये त्रागे बढ़ता ही जाता है। 'हंस' परमहंस से मिले बिना रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता। संसार की-नहीं-नहीं, स्वर्ग की भी कोई सम्पदा, कोई विभूति, कोई आकर्षण इस अनियारे पंछी को लुभा नहीं सकती, वाँध नहीं सकती, विरमा नहीं सकती। तो यह पंछी हमें चैन नहीं लेने देगा ? यह हमें चुपचाप बैठने नहीं देगा ? खोजो श्रीर फिर खोजो, खोजते रहो श्रीर खोजते-

खोजते इस मिट्टी की काया को सदा के लिये मिटा दो—मुके स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो—में उड़ जाऊँ अपने 'साजन' के देश में...। वस, यही भीतर करेल करनेवाले 'हंस' के शब्द हैं। भीतर का पंछी जब इस प्रकार अपने 'साई' से—अपने प्राणाराम से मिलने के लिये मचल उठता है तो फिर.....!! समस्त साहित्य चाहे वह किवता में हो, उपन्यास में हो, नाटक में हो, कहानी में हो— भीतर के पंछी को इस मचलन, इस कसमसाहट की अभिन्यित है।

साहित्य दर्शन का सहोदर भाई है और इन दोनों में अपार आत्मीयता है। साहित्य जब दर्शन की आँखों से देखता है, तभी उसका जादू कारगर होता है। साहित्य की सहज मिठास में जब दर्शन की प्राञ्जल दृष्टि होती है तभी वह 'आँखवाला' समका जाता है। दर्शन की निगूढ़ गुत्थियाँ जब साहित्य का मधुर चोला धारण करके आती हैं, तभी वे हृद्य में सीधे तीर के समान चुम जाती हैं। एकेश्वरवाद, है तवाद, और अहू तवाद आदि 'वादों' की उलक्तें जब प्रिया और प्रियतम के रूप में, 'लाल' की लाली के रूप में आती हैं, तो वे सीधे हमारे हृदय में घर कर लेती हैं। सूफी साहित्य की अतुल मिठास और अमोध प्रभविष्णुता का यही प्रधान कारण है। हृद्य को वेधे नहीं, वह साहित्य कैसा ? प्राणों को अपने में डुवा न ले, वह दर्शन कैसा ? साहित्य और दर्शन एक ही पन्ने के दों पृष्ठ हैं। एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकता।

यह सब होते हुए भी एक सावधानी तो रहे ही। कहीं साहित्य अपनी अनन्त, चिर अमर सत्ता की नींव को दृढ़ करने के लिये दर्शन का आश्रय न ले—साहित्य दर्शन बनने के लिये न ललचे; साहित्य अपने ही निखरे हुए रूप में रहे। मेघदूत और शकुन्तला को आत्मा की अतृप्त लालसा के रूप में देखनेवाले भले ही देखें और उसमें 'अपनी वात' खोज निकालें ; परन्तु किव का प्रेमिल हृद्य तो यत्त के विरह में हो भिना रहे और शकुन्तला के प्रत्याख्यान में ही तड़पता रहे। किव को ईश्वर का ऐश्वर्थ नहीं चाहिये—विराट् नहीं चाहिये ; किव तो ईश्वर का प्रेम ही पृथेगा—उसका मधुर मनोहर रूप ही देखेगा।

करव के आश्रम की अल्हड़ शकुन्तला पर कामातुर दुष्यन्तं ने वासना के विष-बुक्ते वाणों पर प्रेम का पानी चढ़ाकर संधान किया। 'आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः का संकेत दुष्यन्त भूल गया। भोली आश्रम-कन्या संसार के द्वौत को क्या भला सममे; वह जाल में आ गयी, वह शिकार हो गयी ! उसने उस उद्धत कार्य में भी एक अतृप्त प्रेम की भाँकी पायी। काम काम ही था-प्रेम के नाम पर वह कितने छन ठहरता—उस ऋल्हड़ कन्या के अनाबात कुसुम के समान पावन हृद्य पर दुष्यन्त (नाम भी कवि ने कितना सोच-समभकर रखा है!)कलंक का धव्बा लगाकर लौटा श्रीर श्रपने राजपाट में वे-सुध हो रहा। सुध लेने की भी सुध न रही। दुष्यन्त के काम को दुर्वासा के क्रोध-अभिशाप का वरदान मिला; अन्यथा वह मुँह दिखाने लायक भी कैसे रहता? जब बिदा करने की बारी श्रायी, तो करव का हृद्य रो पड़ा। सिखयों ने श्रेंकवार दिये। प्रियम्बदा (नाम भी कितना मोहक है !) ने धीरे से कहा—"सखि! जब प्राणनाथ तुम्हें न पहचानें, तो उनकी दी हुई ऋँगूठी दिखाना।" शकुन्तला का हृदय किसी भावी अपशकुन की आशंका से दहल उठा । उसने सशंकित दृष्टि से-कुछ निर्वेद, कुछ चिन्ता श्रीर कुछ विकलता की दृष्टि से अपनी सखी की और देखा......आह ! पता नहीं क्या होनेवाला है! यह 'शकुन्तला़' का सब से

कोमल मर्मस्थल है! नारी-हृदय कितना श्रल्हड़, कितना विश्वासी होता है! नारी सदैव श्रपनी हार ही देखती है श्रीर इसीसे उसका हृदय सदैव कोमल तथा करुण-प्रवण होता है। नारी को सदा श्रपनी पराजय का ही संबल है। वह बिक जाना जानती है—गाहक उस बिके हुए सौदे को श्रपने घर ले जाय या कूड़े में फेंक दे। वह श्रपना हृदय फैला देती है, वह श्रपना प्राण बिछा देती है; 'श्रातिथि' भले ही उस बिछे हुए हृदय की श्रोर एक दृष्टि भी न डाले—उसपर चलने की तो बात ही क्या है!

शकुन्तला के हृद्य में एक भावी शंका उत्पन्न करके कवि ने पाठकों के हृदय पर विषाद का एक कुहरा फैला दिया है। इस कुहरे के उस पार प्राग्णेश्वर का देश है और पता नहीं कभी उसके शीश-महल में पहुँचना होगा या नहीं। श्रीर, सबसे बड़ी कसक तो यह है कि पहुँच भी जाऊँ तो 'वह' पहचान सकेगा या नहीं ; अंगी-कार करेगा या नहीं ! देवता पर चढ़ाया हुआ पुष्प अपना निर्वाण देवता के चरणों से अतिरिक्त कहाँ पा सकेगा ? सर्वस्व समर्पण के श्रनन्तर अपनी श्राराधना की स्वीकृति-श्रस्वीकृति में ही साधक को एक हल्को-सी शंका हो जाय—श्रौर 'श्रतिस्नेहः खलु पापशंकी'— प्रेमी सदा अनिष्ट की आशंका किया करता है-ऐसी आशंका बनी रहने के कारण प्रेमी का हृदय जब दहल उठे, तो उस श्रल्हड़ कन्या का क्या दोष ? प्रेम में विंधे हुए हृदय को लोक-परलोक की परवा करने का समय ही कहाँ है-अवकाश ही कहाँ है? राकुन्तला अपने 'प्राग्रः' के ध्यान में डूबी हुई थी—उस समय दुर्वासा के त्र्याने न त्र्याने की सुध ही उसे कहाँ थी ? वह उस समय यदि ऋपने हृद्य पर पत्थर सरकाकर इस क्रोधी श्रतिथि का स्वागत करने उठती, तो हम उसकी तन्मयता पर कैसे विश्वास करते ?

श्रभिशाप के कुहरे को चीरकर शकुन्तला की प्रीति श्रनन्यता क पथ पर चल पड़ी है। अभिशाप से वह एक चरा के लिये भी धूमिल नहीं हुई, प्रत्युत अधिकाधिक निखरकर चमकी ही है। श्रभिशाप प्रेम पर विजय नहीं पा सका, वह उसके चरग्-प्रान्त में मूछित होकर पड़ा हुआ है। प्रेम तो वह, जो अपने 'सर्वस्व' में अपना सर्वस्व होम कर दे-लोप कर दे! शकुन्तला दुर्वासा का स्वागत न कर हमारे हृदय के प्रेम-देश की अधीरवरी वन गयी ! श्रीर श्रभिशाप ? श्रभिशाप ने तो वराबर प्रेम को प्रसने की चेष्टा की है; ऐसा प्रतीत हुआ है कि प्रेम का चंद्रमा अब डूबा, अब यसा; परन्तु ये पटल टिकनेवाले नहीं थे। अभिशाप को चीरकर प्रेम की त्राभा विकीर्ण हुई; दैव पर इसीको प्रेम की विजय कहते हैं। प्रेम के उन्मद,प्रखर वेग में अभिशाप और वरदान लोक और परलोक को शिलाएँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। इसके बाद प्रत्याख्यान-वाली घटना तो साधारण मालूम होती है। वह हृद्य पर उतनी चोट नहीं करती जितनी प्रियम्बदा से बिदा लेते समय शकुन्तला की राङ्का और उसके निवारणार्थ अँगूठीवाली बात; कारण कि इस प्रकार की दुर्घटना की दुराशंका हमें पहले ही से हो रही थी श्रीर हम इसके लिये तैयार-से थे।

्रकरव के आश्रम में 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी' का मोहकरूप जब मरीच के आश्रम में 'धृतैकवेणी' तपः परा-यण साधनामय साकार समर्पण की आग में तड़पता हुआ दीखता है, तो किसका हृद्य रो नहीं उठता ? आपन्नसत्वा जगज्जननी सीता का परित्याग और निर्वासन ही तो महिष वाल्मीकि के हृद्य में घर किये हुए था। क्रौंच मिथुन वस तो एक निमित्त बन गया। ऋषि के ही साथ नहीं, अपितु समस्त विश्व के साथ जब हृद्य की व्यथा छलकने के लिये मचल उठती है, तो शोक श्लोक बनकर निकल पड़ता है। राधारानी नटवर के कंधे पर चढ़नेवाली थीं कि छिलिया खिसक गया और उन्हें ऐसा रोना पड़ा कि वे ही जानती हैं। सहज नारी-कुत्हल में उमा ने दशरथ-नन्दन राम का विश्व-नियन्ता रूप देखना चाहा और इसी एक साधारण वृत्ति-चंचलता का परिणाम हुआ चिर काल के लिये पार्वती का परित्याग। यही करुणा का कोमल संसार है।

साहित्य का वास्तविक निर्माण समन्वय में ही होता है— यह समन्वय दर्शन के चेत्र में कर्म, भिक्त और ज्ञान की एकात्मि-कता सिद्ध करता है; परन्तु साहित्य में आकर 'सत्यं शिवं-सुन्दरं' बन जाता है। दार्शनिक सत्य की संत शिव की और किव सुन्दर की साधना करता है। एक बात भूलने की नहीं है, सत्य तभी सत्य है जब उसमें शिव और सुन्दर घुले-मिले हैं। अप्रिय सत्य को इसी हेतु अस्वीकार किया गया है। शिव में भी सत्य और सुन्दर का समन्वय स्वयं सिद्ध है।

श्रव कि के 'सुन्दर' पर श्राइये। सुन्दर का जादू सीधे हृदय पर चलता है। कि हृदय का ही श्राश्रय लेकर हृदय को बेधता है। कि का साधन भी है हृदय श्रीर लच्य भी है हृदय। प्रेम, श्रानन्द श्रीर सौन्दर्य में भिने हुए श्रपने हृदय की कसमसाहट को कि बॉटने के लिये मचल जाता है। वह श्रपने हृदय को उपा की सलज्ज श्रकिएमा में सहलाता है श्रीर खिले हुए पुष्प की सुर्भि में नहलाता है। हृदय इस प्रकार जब रस से भर जाता है, तो उसे कभी किवता में, कभी कहानी में, कभी उपन्यास में श्रीर कभी नाटक में व्यक्त कर लेखक श्रपने 'हृद्य का मधुर भार' उतारने की चेष्टा करता है। श्रीर, पराकाष्टा पर

श्राकर भाव सर्गातमय हो जाते हैं। सुललित राव्दों की भीड़ लग जाती है। कभी कभी तो इस भीड़ में से एक को चुन लेना बहुत ही कठिन हो जाता है।

यह चर श्रीर अचर हमारे प्राणनाथ की रूप-राशि है। प्यार न करने पर भी जो प्यार करता है, याद न करने पर भी जो याद करता है, उस चिरकाल के सखा को, जीवन-मरण के के चिर-सहचर को - जिसका रूप स्वर्ग से लेकर मृत्युलोक तक समाता नहीं-शाकाश, चन्द्रमा, सूर्य, यह, नन्त्र सभी में उसके रूप का वाजार लग रहा है, न मालूम कब से कितने लोग देखते चले आ रहे हैं ; परन्तु किसीने उस रूप की थाइ नहीं पायी, किसीको कभी यह रूप पुराना नहीं लगा। वह नयनों को हरने श्रीर हृदय को शीतल करनेवाली शोभा ! उसमें कभी कोई कमी नहीं हुई। जिसने देखा, वही पागल हो गया—श्रर्थ, रूप, यौवन, यश आदि सबका मोह छूट गया। हमारी आँखों पर भीनी-सो चादर लगी हुई है, जिससे छन-छनकर उस रूप की श्राभा श्रा रही है, परन्तु हम प्रत्यन्त श्रपने 'पिय' को देख नहीं पाते-पूरी तरह उसे पकड़ नहीं पाते। इसे ही जायसी ने 'पिउ हिरदय मह भेंट न होई? कहा था। यही हमारी कसक है। यही जीव-जीव की च्यथा है। इस पर्दे को जो साहित्य जितना ही अधिक, साथ ही साथ जितना सहज, अज्ञात अलच्य-रूप से हटाने में सफल हुआ है, वह उतना ही ऊँचा साहित्य है। निरवगुरठन की यह क्रिया उपनिषदों में यत्र-तत्र बड़ी मार्मिकता से श्रंकित है—

हिरएयमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्वं पूषन्न-पातृणु सत्यचर्माय दृष्ये ।

सुनहते ढकने से सत्य का मुँह ढका हुआ है। हे सूर्य ! इस ढकने को हटा दो जिससे मैं उस सत्य-धर्म का साचात्कार कर सकूँ। वस, सब कुछ स्रोलना हो खोलना है। सब कुछ पूँघट का पट खोलने की ही चेष्टा है। 'जल्वये इश्क' को पी जाने की ही समस्त साधना है। साहित्य आदि काल से ही इस चिक को बड़ी सुन्दरता और बड़े मीठे ढंग से हटाता आ रहा है। निरवगुण्ठन ही साहित्य की मधुरतम साधना है। इसे खोलने में ही मीरा, कबीर, दादू, सूर, तुलसी, जायसी आदि ने हाथ बटाया है और आज का साहित्य भी अपनी इसी अनन्त अविरल चेष्टा में संलग्न है। एक बार, वस एक बार घूँघट उठाकर हम अपने 'यार' को देख लें— आँखों में आँखें, अधरों में अधर, प्राणों में प्राण और आत्मा में आत्मा को मिलाकर उसमें ही लोप हो जायँ, डूब जायँ —साहित्य सदा से इसीको चेष्टा करता चला आ रहा है।

# संत-साहित्य

## कबीर का हृद्य

सुनु सिख पिड मह जिड वसै,

जिउ मह वसे कि पीउ ?

कबीर की श्रटपटी 'वानी' के भीतर पैठकर उनके हृद्य की निगृढ़ व्यथा का मर्म सममना बहुत श्रासान नहीं है। कबीर के सम्बन्ध में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है। कबीर को प्राय: नीरस, श्रुष्क, श्रक्खड़ महात्मा सममा जाता है। संसार के प्रति कबीर का जो हढ़ वैराग्य है, उसकी ही श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा, प्रेम से भिने हुए कबीर के हृद्य की कसमसाहट को किसीने देखने की चेष्टा ही नहीं की। 'नइया में निद्या बही जाय तथा 'बरसे श्राँगन भीजे पानी' को श्रोर बार-बार संकेत कर हमने कबीर को उटपटाँग महात्मा जानकर सन्तोष कर लिया। इन उलट-बाँसियों में लोगों का बस एक कुतृहलमात्र हुश्रा। कबीर के साथ श्रभी हमारा परिचय सर्वथा श्रपूर्ण है, श्रधूरा है।

कबीर की साधना के दो अंग हैं-इस 'दु:खालय' और 'अशाश्वत' जगत् के बनने-मिटनेवाले बाह्य रूप के प्रति कबीर का अत्यन्त दृढ़ वैराग्य है। उनको भावना प्रवल है कि 'रहना नहिं देश बिराना है। यह संसार जिसके प्रति हमारा अपार आकर्षण है, पानी के बुलबुले की भाँति चराभुङ्गर है। कुबीर ने जगत के असुली रूप को खूब अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लिया; परन्तु इससे वे परास्त नहीं हुए। मृत्यु, विनाश, सीमा, परिवतन और विकार को पाकर कबीर ने 'परम पुरुष' के संस्पर्श-सुख को अपने अन्तस्थल में अनुभव किया। इस <u>ब्रह्म-संस्पर्श</u> के उन्मादकारी मधु में कबीर ने अपनी साधना को अभिसिब्बित किया है। कबीर ने सच्चे ञ्रानन्द का रस पिया श्रीर घूँघट का पट हटाकर श्रपने प्राणवल्लभ का आलिङ्गन किया। मृत्यु के उस पार प्रेम, सौन्द्य 🗸 श्रीर श्रानन्द की जो त्रिवेग्गी लहरा रही है उसमें कबीर ने श्रपनी श्रात्मा को नह्लाया। उस श्रमर ज्योति से कबीर के जीवन का प्रतिपल और उनके विश्व का कण-कण उद्घासित हो रहा है।

> सोवों तो सुपने मिले, जागों तो मन माहि। लोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि॥ गगन गरिज बरसे अमी, बादल गहिर गैंभीर। चहुँ दिस दमके दामिनी, भींजे दास कबीर॥

कृ<u>बीर 'क्रान्तदर्शी' आत्मज्ञानी संत थे</u> । उन्होंने 'उस पार' को देखा और जगत् को बेधती हुई उनकी दृष्टि वहीं जाकर ठहरी जहाँ 'परम पुरुष' का रंगमहल है; जहाँ सत्-चित्-आनन्द का ही साम्राज्य है।

> सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय। बिक्हारी वा घट की जा घट परगट होय॥

ज्यों तिल माँही तेल है, ज्यों चकमक में आगि। तेरा साईं तुज्झ में, जागि सकै तो जागि॥

उपरी उपर तो जगत् में हाहाकार, श्रशान्ति श्रीर विरोध तथा विषमता की श्राग धधक रही है। परन्तु, जिन्होंने इसके बाह्य रूप को भेदकर अन्तर में प्रवेश किया है, उनके लिये यही संसार आनन्द और शान्ति का आगार है। यह जो कुछ भी है, वह परमात्मा से ओतंप्रोत है, इस जगत में जो कुछ भी 'जगत्' है वह प्रभुमय है, हिर का रूप-विलास है — 'ईशावास्यिमदं सर्व यिकञ्च जगत्यां जगत'। इसे समभने के लिये आवश्यकता है। अपने भीतर हूवकर अपनी वास्तिवक आत्म-सत्ता का सालात्कार करने की। कवीर इसे ही 'पिय का परिचय' कहते हैं—

पिउ परिचय तव जानिये, पिउ से हिलमिल होय । पिउ की लाली सुख पढ़ें, परगटं दीसे सोय ॥ लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी की वात । दुलहा-दुलहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥

यह साचात्कार, यह प्रिय-मिलन वहुत ही किठन, वहुत ही दुर्लभ है। यह सिर का सौदा है। इसके लिये कबीर ने ललकारते हुए कहा है कि यदि प्रभु का साचात्कार करना है, तो अपने ही हाथों अपना सिर उतार कर रख देना होगा और उस पर पैर देकर भीतर आना होगा। मिलन के इस आनन्द को राजा-प्रजा जिसे भावे वहीं सीस देकर पा सकता है। एक बार परम आनन्द के इस अमृत तत्त्व के संस्पर्श में जो आ गया, वह जन्म जन्मान्तर के लिये निहाल हो गया। आठों पहर वह इसी रस में भीना रहता है और उसका रोम-रोम प्रेम में छका रहता है। पुतली में दिलदार की तसवीर जब उतर आयी, तो फिर घूँ घट का पट भी आप ही हट गया और—

नैनों की किर कोठरी, पुतली पलँग बिछाय। पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिझाय॥

श्राँखों की कोठरी में पुतली का पलंग बिछा दिया, बाहर से पलकों की चिक डाल ली श्रौर रंगमहल में पिय को रिभा लिया। हृदय के भीतर जब प्राणवल्लभ की रूप-श्री उमड़ श्रायी, तो श्राँखें उसे कैंद करने के लिये मचल पड़ीं। कई जन्मों के भूखे-प्यासे प्राणों ने उसमें 'हाँ' भरा श्रौर फिर क्या था—

चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, माँड़ा पिड से खेल। दीपक जोया ज्ञान का, काय जरे ज्यों तेल। नैनों अन्तर आव तूँ, नैन झाँपि तोहिं छेवँ। ना मैं देखों और को, ना तोहि देखन देवँ॥

कई जन्मों से तुम्हें दूँ द्रता चला आ रहा था। आज मेरे भाग्य खुले — तुम्हारे दर्शन हुए। अब तो मैं तुम्हें अपनी आँखों में बंद किये बिना न रहूँगा। मुक्तसे अब तुम्हारा वियोग सहा नहीं जाता। आओ, इन आँखों में तुम्हें छिपा लूँ, काँप लूँ। न मैं ही और किसी को देखूँ और न तुम्हें ही दूसरे को देखने दूँ। सती नारी अपने प्राणवल्लभ पित के हाथों में अपने को सौंपकर, सबंधा उसकी ही होकर, अपने जीवनधन पर भी एक अपूर्व अधिकार का अनुभव करती है। उसकी प्रतिपल की यही कामना होती है कि मैं इनकी होकर रहूँ और 'ये' भी केवल मेरे ही होकर रहें। अनुन्यता की इस प्रगाद विभोर अवस्था में कबीर ने 'हिर मोर पिउ मैं हिर की बहुरियां कहा था। 'ढ़ाई अच्छर प्रेम का' यही है।

जब तक विवाह नहीं हुआ होता तब तक कन्याओं का मायके में अदूट अनुराग रहता है। वे रात-दिन गुड़ियों के खेल में मस्त

रहती हैं। परन्तु, जहाँ माँग में सिन्दूर पड़ा श्रीर 'वर' के साथ प्रन्थिवन्धन हुआ, वहीं उसके गुड़ियों के खेल समाप्त हो जाते हैं। सच्चे खेल में प्रवेश करते ही भूठे खेलों से नाता आप ही आप दूट जाता है। गुड़ियों के खेल खतम होनेपर भी मायके से स्नेह बना ही रहता है। वह जानती है—प्रतिपल अपने हृदय में अनुभव करती है कि उसका 'वर' कहीं और है, जहाँ 'साजन का देश' है। अपिरिचित और अनजान देश में जाने की कल्पना से ही वह एक बार सिहर उठती है; परन्तु तुरन्त ही उसे ध्यान हो आता है—'अरे वह देश मेरे लिये अपिरिचित कैसे जहाँ स्वयं मेरे प्राणाधार और जीवन - सर्वस्व वसते हैं। में तो उनकी ही, केवल उनकी ही हूँ। वे मुमे जहाँ रक्खें, जिस प्रकार रक्खें—अपने चरणों में रक्खें। वस, यही परम सान्त्वना है, यही परम सुख है। उनके चरणों की शरण में जहाँ भी रहूँगी,वहीं मेरे लिये सवा सुख है—वही मेरा अपना देश है।

ज्यों तिरिया पीहर वसे, सुरित रहे पिय माहिं ऐसे जन जग में रहें, हिर को भूछत नाहिं॥

यह सब होते हुए भी जब 'वह' लिवाने छाता है, तो मायके का प्रेम उमड़ ही छाता है; माता-पिता का वियोग हृदय को रुला हो देता है। साजन के देश में पहुँचकर भी 'संकोच' बना ही रहता है और अपनी ओर से घूँघट सरकाये नहीं सरकता। हमारी वेबसी को हमारा प्राणाधार खूब जानता है और इसीलिये छावरण भंग ( Lifting of the Veil ) का मनोहर और प्रिय कार्य उसे ही करना होता है, और वह करता भी है इसे बड़े ही छावेगपूर्ण उल्लास और उन्मद प्यार के साथ! प्राणानाथ द्वारा घूँघट का पट हटना कितना सुखद, कितना मधुर है !!

मिलन-काल की वह कोमल सलज्ज पुलक ! सारा संसार जुब

प्रगाढ़ निद्रा में बेसुघ होकर सो रहा था, उसी समय प्रीतम ने पैरों की चाप छुपाकर धीरे-धीरे हृद्य का पर्दा हटाकर 'भीतर' प्रवेश किया, स्वप्न में प्रीतम मिले। उन्होंने सोते हुए 'कवीर' को जगा दिया। एक मधुर-मधुर शीतल स्पर्श ने कवीर की आत्मा को जगा दिया—रोम-रोम जाग उठे! आँखे खोलते यह भय लगता है कि कहीं 'वह' छोड़कर चला न जाय—

सपने में साईं मिले, सोवत लिया जगाय। आँखि न खोल्टूँ डरपता, मित सुपना ह्वँ जाय॥

श्राध्यात्मक परिण्य हुए बिना प्रभु में हमारा वास्तविक समर्पण हो नहीं सकता। गीता में 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' का जो उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट है कि सर्वात्म श्रीकृष्णार्पण हुए बिना 'मामेकं शरणं व्रज' श्रसम्भव है। समर्पण तो एकमात्र पत्नी का पति में ही होता है। श्रन्य सभी सम्बन्धों में द्वेत का पूर्णतः लय नहीं हो पाता। पत्नी श्रपने नाम-गोत्र को, श्रपनी श्रात्मा को श्रपने पति में एक कर देती है। वह श्रपने शरीर, मन, प्राण, हृदय पर से भी श्रपना श्रिधकार हटा लेती है। वह समग्रक्ष से, सर्वभावेन पति के चरणों में श्रपने को श्रपण करती है। हृदय के समर्पण के साथ ही सर्वत्र श्रखण्डक्ष से 'प्राणनाथ' के दर्शन होने लगते हैं) जिसकी मधुर-मधुर श्रनुभूति को कबीर ने यों व्यक्त किया है—

लाकी मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।

श्रहर्निश का यह मधुर मिलन हृद्य के रेशे-रेशे में श्रोत-श्रोत है। बाहर-भीतर केवल 'श्रीतम' ही रह जाता है। श्रॉंखें मूँदकर भीतर के संसार में, श्रॉंखें खोलकर बाहर की दुनिया में जहाँ भी दृष्टि जाती है, केवल हिर ही हिर हैं। स्वयं भक्त की निजी सत्ता भी उस अपार आनन्द-राशि में लय हो जाती है। उसे अपनी भिन्न सत्ता का कभी बोध ही नहीं होता। यह स्थिति द्वैत और अद्वैत की भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती—

> कवीर प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय। रोम-रोम में रिम रहा, और अमल क्या खाय॥ सब रग ताँत रवाव तन, विरह वजावे नित्त। और न कोई सुनि सके, के साई के चित्त॥ प्रीति जो लागी घुल गयी, पैठि गई मन माहिं। रोम-रोम पिठ-पिड कहें, सुल की सरधा नाहिं॥

श्राध्यात्मिक परिण्य के <u>जिसे वल्लभ सम्प्रदाय में 'ब्रह</u>्म-सम्बन्धः श्रथवा 'ब्रह्म-संस्पर्शः कहते हैं, कई सोपान (stages) हैं। सवसे पहले स्मरण (recollection) होता है। स्मरण का अर्थ है—स्पृतिकाध्येय में तद्रूप हो जाना। यह तद्रूपता धीरे-धीरे इतनी घनीभूत हो जाती है कि अन्त:करण अपनी स्वस्थ स्वाभाविक स्थिति में <u>आ जाता है। उस समय निश्चलता (quiet) प्राप्त होती है। मन</u> प्राण्प्यारे के सिवा कहीं हिलता-डुलता ही नहीं; उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। निश्चल मन प्रभु को प्राप्त कर लेता है श्रीर तभी मिलन (union) होता है। मिलने में श्रानन्द की विभोर दशा की अधिकता हो जाती है और भीतर ही भीतर निर्भरता से मिली हुई अपूर्व उन्मत्तता (ecstasy) का आविर्भाव होता है। यह उन्मत्तता सर्वथा श्रलोकिक है। यह मिलन-जन्य श्रानन्द एवं आत्मविस्मृति की विभोर दशा है। जन्मत्तता में श्रपने शरीर की सँभाल स्वयं हट जाती है श्रीर भक्त भगवान में उसी प्रकार लय हो जाता है जिस प्रकार पानी में रंग, दूध में मिश्री या समुद्र में नमक। यह स्थिति तन्मयता (Rapt) की है। यहाँ भक्त की संज्ञा 'प्रेमी' की हो जाती है और उसे भगवान का विरह ( pain of

God ) प्रसाद रूप-में प्राप्त होता है। इस प्रसाद को पाकर प्रेमी सर्वशून्य होकर, निरावरण होकर एकमात्र भगवान का हो जाता है। कबीर का हृदय आठों पहर इसी रस में भिना हुआ है। यही आध्यात्मिक-परिणय है।

श्राध्यात्मिक परिग्य के श्रनन्तर साधक की एक बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। उसे परमात्मा के मिलन का श्रानन्द प्राप्त हो जाता है श्रोर उसका हृदय उसी रस में सरावोर रहता है। वह एक पल के लिये भी उससे बाहर नहीं श्राता। वह संसार का तिरस्कार श्रथवा श्रनादर भी नहीं करता। जो जगत् प्राण्प्यारे का बनाया हुआ है, जिसके ज़रें-ज़रें पर प्रियतम की छाप लगी हुई है और जिसकी श्रोट से 'वह' स्वयं भाँक रहा है, उस जगत् के प्रति श्रश्रद्धा का भाव कैसे और क्यों हो ? प्रिय की सभी वस्तुएँ प्यारी होती हैं। हर समय श्रीर हर स्थान में साधक श्रपने 'देवता' की मधुर उपस्थिति (divine presence) का श्रनुभव करता है श्रीर इस श्रनुभृति में ही वह सुध-बुध खोकर मारा-मारा फिरता है। प्रेम के इसी श्रमृत को पीकर मंसूर हल्लाज हँसते-हँसते सूली पर लटक गया श्रीर मीरा जहर का प्याला भगवान का चरणामृत सममकर पी गयी!

भगवान के विरह का रस मिलन के आनन्द से कुछ कम सुख-कर नहीं है। सगुण भकों और निगु ण सतों ने समानरूप से प्रभु के विरह की अनुभूति में अपनी आत्मा को उज्ज्वल किया है। विरह प्रेम की जाप्रत अवस्था का नाम है। प्रेमी से यह सहा नहीं जाता कि उसका प्रेमपात्र एक चण के लिये भी उससे अलग रहे। बार-बार हृदय विरह को ज्वाला में जा पड़ता है। इस ज्वाला में ही, प्रभु की स्मृति में ही उसे एक सुखद शान्ति मिलती है! विरह की इस अवस्था को भूल से 'दु:ख' कहा जाता है। वह 'दु:ख' कैसे, जिसमें बार-बार हृद्य चला जाय और जहाँ पहुँचकर ही जी की तपन बुमें ! विरह की यह ज्वाला ही भक्तों का अमृतपान है। प्रेमी बार-बार अपनी और देखता है और अपने में प्रेम का अभाव अनुभव करता है। वह अनन्यता, वह सर्वात्मसमर्पण, जो भक्त को प्रभु के चरणों में पहुँचा देता है, उसको अपने भीतर न पाकर भक्त का हृद्य रो उठता है—

के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाय। आठ पहर का दाझना, मोपे सहा न जाय॥ हिरदे भीतर दव बले, धुवाँ न परगट होय। जाके लागी सो लखे, के जिन लाई सोय॥

विरह की वह ज्वाला श्रमृतमयी है; क्योंकि इसमें 'पिय-सिलन की श्रास' वरावर है। मिलन की विह्वल प्रतीचा में विरह की ये घड़ियाँ भी सुखकर ही हैं। 'पित' से मिलने के लिये कबीर का साधक हृदय कराह उठता है—

येहि तन का दिवला करों, वाती मेलों जीव। लोहू सींचों तेल ज्यों, कव मुख देखों पीव॥

इस शरीर का दीपक बनाऊँ, जीव को बची करूँ और लोहू का तेल जलाऊँ, यदि 'पिय' के मुख देखने को मिले। त्रुटियों, दुर्बलताओं और अपराधों तथा विकारों से भरे अपने जीवन पर जब ध्यान जाता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि अभी तो सौ-सौ जनमों में भी 'हरि' के दर्शन दुर्लभ हैं। 'मैं मैली पिउ ऊजलो, मिलना कैसे होय' का भाव कबीर में बहुधा आया है—

आय सकीं नहिं तोहि पै, सकीं न तुज्झ बुलाय। जियरा यों लय होयगा, बिरह तपाय-तपाय॥

'श्रोदी लकड़ी' की तरह कबीर का हृदय धुँधुत्रा रहा है श्रीर दर्शन के प्यासे नैन— हिरदे में महबूब है, हरदम का प्याला। पीवेगा कोई जौहरी, गुरुमुख मतवाला॥ पियत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी। भाठ पहर झूमत रहे, जस मैगल हाथी॥ धरती तो आसन किया, तंबू असमाना। चोला पहिरा खाक का रह पाक समाना॥

इसीको मीरा ने 'लीन्ह बजंता ढोल' कहा है। मैंने तो डंके की चोट प्रभु को पा लिया। मीरा की यह मधुर श्रनुभूति श्रीगिरिधारीलाल की मधुर मूर्ति में एकाकार हो गयी है। कोई कुछ भी कहे, मीरा तो यह प्रत्यच्च श्रनुभव कर रही है कि उसका प्राणेश्वर निरंतर उसके प्रेम-पाश में बँधा है, हृद्य के मन्दिर में खड़ा-खड़ा हँस रहा है।

श्रपने परम प्रियतम को एक बार भी देख लेने पर फिर 'नैहर' का मोह स्वयं मिट जाता है श्रीर एक च्राण उसके बिना रहना दूभर हो जाता है। बार-बार प्राराण्यारे के देश का स्मरग हो श्राता है—

नेहरवा हमकाँ न भावे।
साई की नगरी परम अति सुंदर,
जहाँ कोई जाय न आवे॥
चाँद सुरज जहाँ पवन न पानी,
को संदेस पहुँचावे।
दरद यह साई को सुनावे॥

परम प्रेम के मधुर पान के लिये यह आवश्यक है कि जगत् की इस दीख पड़नेवाली भिन्नता तथा अनेक नाम-रूप में छिपे हुए एक परमात्मज्योति से साज्ञात्कार हो। खरड, सीमा, परिवर्तन मृत्यु, हाहाकार और विनाश के पार 'प्रीतम की नगरी' है और इन दीख पड़नेवाली भिन्नताओं को पार करके ही वहाँ जाया जा सकता है, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। कबीर की साधना में इस संसार के प्रति श्रद्ध दृढ़ अजेय वैराग्य है जो उन्हें संसार में विरमने नहीं देता और उन्होंने इसीके बल पर साई के देश पहुँचकर, साजन की श्रद्धारी पर पौढ़ते हुए कहा है—'श्रव हम श्रमर भये न मरेंगे ' इस 'सुरति' को ही कबीर ने 'सहज समाधि' कहा है—

#### संतो सहज समाधि भली है।

जब से दया भयी सतगुरु की, सुरित न अनत चली है, जहँ-जहँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कुछ करों सो पूजा, घर बनखंड एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा॥ शब्द निरन्तर मनुवा राचा, मिलन वासना त्यागी। जागत सोवत ऊटत बैठत, ऐसी तारी लागी। ऑख न मूँदूँ, कान न रूँधूँ, काया-कष्ट न धारूँ। उघरे नैनन साहेब देखूँ, सुन्दर बदन निहारूँ॥ कहींह कबीर यह उन्मनि रहनी सो परगट कहि गाई। दुख-सुख के वह परे परम पद, सो पद है सुखदाई॥

राम पहिलादि हरि हरि नाम ध्याइयै। मेरे तन मन श्रीरंग अगर चंदन घसि लाइये॥ अगर चंदन घसिलाइ कपर कुंगुं ठोइये। राम नाम उचरंत रसना सदा हरिरस गोइये॥ धर लगाइये अगर चंदन कुंगुं प्रेम प्रभ का पाइये। कुरवान कीता गुरु विटहुँ जिसे यह साज रचाइये।। राम दूजड़े मंगल फुली माँग भराइयै। फ़ुली त मांग भराइये करता पुरुष व्याहन आइया ॥ सुर नर गण गन्धर्व सबही कौतुक देख विसमाइया। कुरबान कीता गुरु विटहुँ जिस यह काज रचाइया। बिनवंत नानक सुनहु संतहु सभ सफल्यो काज सुहाइया। उत्साह होया सोभ सेती मंगल काल सुहाइया ॥ इसी प्रकार ''नानक सूर्योदय जन्म साखी' एक महान् यन्थ लगभग छ: सौ पृष्ठों का है जिसमें श्रीनानक देव की जीवनी पद्य में वर्णित है। इसके श्रारंभ में स्कन्द पुराण के भविष्यत् खरड के कुछ श्लोक गुरु नानक के संबंध में उद्धृत हैं-

एवं याधर्म प्राचुर्य भविष्यन्ति यदा कली तदा वे लोकरक्षार्थ म्लेक्षानां नाशहेतवे। पित्रचमे तु छुमे देशे वेदी वेशे च नानकः नाम्ना च भुवि राजिष ब्रह्म सानैक मानसः॥ भविष्यति कली स्कन्द तत्विवस्कलया हरेः स श्रीमान राजशाद लानुपिद्दय पुनः पुनः। म्लेक्षान्हिन्यित स्कन्द धर्मतत्वोपदेश कृत् तेनोपिरिष्टं मार्ग वे गृहिष्यन्ति भूमिपाः॥ ते वे राज्यं करिष्यन्ति तस्य शिक्षानुसारतः। धर्मण राजवृद्धिय्च कली तेषां भविष्यति॥

गुरु नानक के जीवन का यह सुव्यवस्थित सुविस्तृत काव्य-मय अनुशीलन साहित्य के विद्यार्थियों के लिये बड़े काम का है। यह गुरुमुखी भाषा से भाषान्तर होकर हिन्दी में आया है और इसके अन्त में भाषान्तरकार लिखते हैं—

"हसबुल हुक्म खुदावन्द न्यामत श्रीमान् श्री महाराजा विजयचन्द साहिव बहादुर वालिये मुल्क कलहूर के कमतरीन वन्दह मुनशी निहालसिंह मुद्रिंस कुम्हारवीं ने गुरुमुखी मंथ से नागरी श्रचरों में श्रज माह मधर ता माह श्रसीज ११ ग्यारह माह के श्रर्से में जल्था किया श्रीर सम्बत १६४४ श्रासीज गत २० सोमवार कं दिन लिखकर सम्पूर्ण किया।"

नानकदेव यद्यपि मोदीखाने में काम करते थे, फिर भी उनका चित्त सदेव परमात्मा में ही लगा रहता था श्रीर श्राप प्रायः साधु-संतों को मुफ्त ही सामान बाँट दिया करते थे। एक बार श्राटा तौलते समय गिनते-गिनते जब तेरह पर श्राये, तो गिनती भूल गये श्रीर 'तेरा तेरा' कहते हुए सारा श्राटा दे डाले। मोदी-खाने का काम छोड़कर श्रंतःप्रेरणा से ये श्रव देशाटन को निकले। पहली यात्रा दिल्ली, हरिद्वार, काशी, गया तथा जगन्नाथ पुरी की हुई। दूसरी यात्रा में सेतुबंध रामेश्वर, सिंहलद्वीप श्रादि स्थानों में परिश्रमण किया। तीसरी यात्रा में गढ़वाल, हेमकूट, गोरखपुर, सिक्कम, भूटान, तिब्वत श्रादि स्थानों में सतसंग दान करते रहे श्रीर चौथी यात्रा में पश्चिम की श्रोर विलोचिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुँचे श्रीर फिर रूम, वगदाद, ईरान श्रादि की सेर करते हुए कंधार, काबुल श्रादि में सत्यनाम का प्रचार एवं प्रसार किया।

मक्का शरीफ पहुँचकर वे कावे की श्रोर पैर करके सो गंथे। जब काजी कुद्ध हुआ,तो श्रापने कहा—काजी जी! जिधर अल्लाह ब्राह्मण, चांडाल, पुरुष-स्त्री आदि का भेद या प्रतिबंध नहीं है। सिख धर्म में नाम की बड़ी महिमा है। वे कहते हैं कि नाम के विना सारा साधन उसी प्रकार है जैसे मुर्दे का सिगार। 'सरब बियापक' और 'सरब प्रीतपालक' के दर्शन एकमात्र नाम की साधना से ही हो सकते हैं। उसे पाने के लिये जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, न भभूत रमाने की ही आवश्यकता है— घर में ही रहकर, उसके नाम का स्मरण करने से 'वह' मिलता है। नानक का 'काहे रे बन खोजन जाई?' इस सम्बन्ध में स्मरण रखने योग्य है। नानक देव ने गाया है—-

रे मन राम सों कर शीत श्रवण गोविन्द गुण सुनो अरु गाऊ रसना गीत। कर साधु संगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत॥ काल ब्याल ज्यों ग्रस्यो डोले मुख पसारे मीत। कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत॥

यह 'नाम' गुरुमुख से ही प्राप्त होना चाहिये तभी उसका विद्युत् प्रभाव देखने में श्राता है। तीसरे गुरु श्रमरदासजी ने इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है—

राम राम सभु कोई कहै, कहिये रामु न होइ।
गुरु प्रसादी रामु मिन बसे, ता फल पाने कोइ॥
अंतरि गोविन्द जिसु लागे प्रीति।
हरि तिसु कदे न बीसरे, हरि हरि करहि सदा मन चीति॥

नाम की साधना से ही नाम की 'सिद्धी' होती है—साधन रूप श्रौर सिद्धिरूप नाम में महान् श्रन्तर है। सिद्धिरूप नाम में हमारा मन, हमारी वाणी श्रौर हमारे कर्म एकमात्र उस 'नाम' का ही उचारण करते हैं —रोम-रोम से हरि-हरि का उचारण स्वत: स्फुरित होता रहता है। इसके लिये गुरुनानक ने साधक के सर्वात्म समर्पण, निःशेष आत्म-समर्पण को अनिवार्य माना है और वे कहते हैं कि जिस प्रकार 'तिरिया' अपने 'पुरुष' का समरण करती है, उसी प्रकार साधक अपने परम प्रियतम प्रभु का समरण करे। 'नाम-सिमरन', 'हरी-कीरतन' और 'प्रेम-भगित' यही हैं नानक की साधना का प्राण। नानक ने अपने दिवानेपन के संबंध में गाया है—

भया दीवाणा साहु का नानक वौराना। हउँ हरि बिनु अवर न जाना॥ रहाव॥ तब दीवाणा जाणियै जो भय दीवाणा होइ। एकी साचिव बाहरी दूजा अवर न जाने कोइ। तब दीवाणा जाणियै जी साहिव घरै पियार। मंदा जाणै आपको और भछा संसार॥

पाँच वार जो नमाज पढ़ी जाती है, उसे पाँच शुभ कर्मों के रूप में देखने की आज्ञा आपने दी है—

- १. उस सत करतार का, जिसने सबको वनाया है—स्मरण करे श्रीर पुनः पुनः उसीका ध्यान करे।
- २. धर्माधर्म का विचार रक्खे कि अपने से किसी को दु:स्व न पहुँचने पावे।
  - ३. सदा उस मालिक की नेकी को याद रक्खे।
- थ्र. अपने चित्त की वृत्ति को रोके कि वह बुरी वासनाओं में न फॅसे।
- ४. सदा-सदैव वाणी से, मन से, प्राण से, सॉस से उसी बालिक करतार के नाम को रटन लगाये रहे।

**अपने कुटुम्ब का परिचय नानक ने यों दिया है**—

खिमा हमारी माता कहिये संतोष हमारा पिता।
सत, हमारा चाचा कहिए जिन सँग मनुआ जीता॥
भाव भाई संग हमारे प्रेमजत सो साँचा।
धी हमारी धीरज बनिये से संग हम राँचा॥
शांति हमारी संग-सहेली सत्त हमारी चेली।
ये ही कुटुँव हमारी कहिये साँस-साँस सँग खेली॥
एक उंकार हमारा खाँविंद जिन हम बनत बनाए।
उसको त्याग अवर को लागे नानक सो दुख पाए॥
इसी उंकार का श्रमृत एस पीकर नानक मस्त हैं—

अवर स्वाद सब फिक्के लागे जब सच नाम सुख दीया। कह नानक सो खरा स्वादी एक उँकार रस पीया॥ जो भी नाम का प्रेमी है, वह नानक का साथी है—

हमरे मत महँ कोऊ आवै ।
 सीताराम गाइ सुख पावै ॥

बाहरी वेश से भगवान् नहीं रीभते, होना चाहिये अन्तर में प्रभु की प्रीति श्रीर विषयों के प्रति विरक्ति—

जटा जनेऊ कंठि धर, छापा तिलक लगाय। लक्षण ना वैराग के, जौं लौं भोग सुहाय॥, इसलिये—

सतगुरु भेंटे सो सुख पाए।
हिर का नाम मनू बसाए॥
नानक नदिर करे सो पाए।
आस अंदेस से नि: केवल हुउँ मैं शब्द जलाए॥

सारा वाह्य श्राडम्बर छोड़कर एकमात्र नाम की शरण लेने के लिये ही नानक ने बारम्बार चिताया है—

गऊ विरामण को कर लम्बहु, गोबरि तरणु न जाई। धोती टीका तै जपमाली धानु बलेन्छाँ खाई॥ अंतरि पूजा, पढ़िंहं कतेवा, संजमु तुरुकां भाई। छोड़िले पाखण्डा, नाम लहुए जाहि तरंदा॥

उस परम पुरुष सत करतार की आरती कितनी भव्य है !-

गगन में थाल रिव चंद दीपक तार का मंडल जनक मोती।
धूप मल्लान लो पवण चँवरों करे सगल बनराइ फुलत जोती॥
कैसे भारती होइ अब खंडना तेरी आरती अनहदा शब्द बाजत भेरी।
सहस तव नैन नन नैन हैं तोहि को सहस मूरित नना एक तोही।
सहस पद विमल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध इव
चलत मोही॥

आकाश में चंद्रमा और सूर्य-रूप थाल है और उसमें तारा-गण दीपक जगमगा रहा है। मलयागिरि की सुगंधि लिये समीरण चँवर कर रहा है। समस्त बनराजि इस आरती के उल्लास में फूल उठी हैं। अनहद की भेरी वज रही है। इस विराद् आरती में चर-अचर अपने आनन्दोल्लास के द्वारा योगदान कर रहे हैं।

> सव महँ ज्योति ज्योति है सोइ। तिसके चानणि सव महिं चानणि होइ॥

हरि चरण कमल मकरन्द लोभित मनो अनदिनो मोहिं आन्हि प्यासा। कृपा जल देहि नानक कौ होइ जातें तेरे नाह वासा॥

जहाँ भी, जो कुछ चाँदनी है, वह उसी परम प्रभु के रूप की परिछाहीं है और उसके चरणों में एक लोभी भौरे की तरह नानक मकरन्द पान कर रहे हैं।

## दाद् का विरह

दादू का जन्म चैत्र सुदी अष्टमी गुरुवार विक्रम संवत् १६०१ त्तद्मुसार सन् १४४४ को हुआ था। इस प्रकार, कबीर के ब्रह्म-लान होने के लगभग छुब्बीस वर्ष बाद इनका आविभीव हुआ। दादू-पंथी यह मानते हैं कि दादू का जन्म अहमदाबाद में लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण के घर हुआ। उनका कहना यह है कि न्लोदीराम के कोई सन्तान नहीं थी। एक दिन भगवान की दया से उन्होंने सावरमती नदी में बहता हुआ एक संदूक देखा। संदूक निकालकर खोला, तो देखते क्या हैं कि उसमें एक परम ब्योतिमय छोटा-सा बालक हँसता हुआ लेट रहा है। उन्होंने उस बालक को घर पर लाकर अपनी स्त्री को दिया। भगवान की माया से बालक को देखते ही भाता के स्तनों में दूध उमड़ आया। इस प्रकार इस ब्राह्मण-परिवार में बड़े लाड़-प्यार से दादू का लालन-पालन हुआ। व्यास्त्र वर्ष की-अवस्था में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने इन्हें एक वृद्ध

महात्मा के रूप में दर्शन देकर तत्त्वज्ञान का उपदेश किया। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में भी प्राय: ऐसी ही कथा प्रचलित है। काशी के लहर-तारा तालाव में एक कमल के पुष्प पर शिशु कबीर लेटे-लेटे हॅंस रहे थे कि नीरू जुलाहे ने उन्हें देखा और वह उन्हें श्रपने घर लाकर पुत्र के समान पाल-पोसकर बड़ा किया।

दादू की 'वाणी' पढ़ने से तथा अन्य भी कई सावनों से यह सिद्ध होता है कि दादू जाति के मुसलमान धुनिया थे। पंडित सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है कि दादू मोची थे और काशों के पास जौनपुर के रहनेवाले थे। उनका कथन यह भी है कि दादू मोट सीकर अपनी जीविका चलांते थे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने यह दोहा उद्धृत किया है—

> साचा समरथ गुरु मिळा, तिन तत दिया बताय। दादू मोट महावळी, सब वृत मिथ करि खाय॥

दादू जाति के धुनिया थे या नाहाण, यह प्रश्न बहुत महत्त्व का नहीं है। हाँ, दादू-पंथियों का यह आग्रह भी कि दादू नाहाण थे, निस्सार है। इनकी वाणी से स्पष्ट है कि दादू मुसलमान थे और कई स्थलों पर मुहम्मद और हदीस की चर्चा भी आयी है। दादू अकवर के समकालीन थे और दोनों की भेंट एकबार फतेहपुर सीकरी में हुई थी जिसमें अकवर न दादू से पूछा था कि खुदा की जाति, अंग, वजूद और रंग क्या है जिसका उत्तर दादू ने यों दिया था—

इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अंग। इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रंग॥

उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में दादू घर से निकल पड़े और घूमते-घूमते जयपुर राज्यान्तर्गत साँभर गाँव में जा पहुँचे। यहाँ लोक- दृष्टि से बचने के लिये वे अपना जीवन-निर्वाह रूई धुनकर करते थे। बारह वर्ष तक घोर तपश्चर्या एवं योग-साधन के द्वारा उन्होंने पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। जयपुर, मारवाड़, बोकानेर आदि कई स्थानों में बिचरते रहे। मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, छापा-तिलक आदि को वे सबे साधक के लिये निष्प्रयोजन बतलाते थे और अन्तमंख होकर अन्तर्योति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण एवं सहज भाव से ईश्वर में लय रहना ही सर्वोपिर साधन मानते थे। वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिश्रह, ज्ञमा, दया, त्याग, तितिज्ञा, वैराग्य, समता, निरिभमानता एवं आजेव आदि सात्विक गुणों की प्राप्ति के लिये साधन करनेवाले को ही 'साधु' मानते थे।

दादू ने अपने मत को कभी सम्प्रदाय विशिष्ट का रूप नहीं दिया—परन्तु, जैसा कि प्रायः होता है, इनके शिष्यों ने 'पंथर' चलाया ही। इनके जीवन-काल में ही जो सत्संगी आया करते थे, वे प्रायः अपने को ब्रह्म सम्प्रदाय का सदस्य कहने लगे थे। जनगोपालदास इनके प्रमुख शिष्य थे। उनहोंने लिखा है कि दादू को हिन्दू या इस्लाम धर्म का कोई भी आब्रह नहीं था, न अपने को षड्दर्शन के भीतर ही बाँधने की प्रवृत्ति थी। इनके सत्संगस्थान का नाम 'अलख दरीवा' था। शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। जनगोपालदास और सुन्दरदास, जगजीवनदास, चेत्रदास, गरीवदास, माधोदास, प्रयागदास, बनवारी-दास, शङ्करदास, मोहनदास, मरकीनदास, जगन्नाथ, हरिदास और निश्चलदास ये प्रमुख हिन्दू शिष्य थे और मुसलमान शिष्यों में—काजी कदम, शेख फरीद, काजी मुहम्मद, शेख वहावद (दरवेश), बखना, रज्जब आदि प्रमुख थे।

मध्व सम्प्रदाय अपना 'ब्रह्म सम्प्रदाय' मानता है; इसलिये इससे अपना पृथक् परिचय देने के लिये दादू-पंथियों ने अपने सम्प्रदाय का नाम 'परब्रह्म सम्प्रदाय' रखा। इस सम्प्रदाय में प्रमुख १४२ शिष्य हुए जिनमें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और इन्होंने न मठ स्थापित किये, न शिष्य ही बनाये। शेष बावन शिष्यों ने मठ स्थापित किये, शिष्य बनाये। इसीलिये ये थॉमाधारी महंत कहलाये। दादू विवाहित थे, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ याँ। दादू का परमपद प्रयाण नारायण नामक करने में संवत् १६६० में हुआ। यह स्थान जयपुर से बीस कोस पर है। यह दादू-पंथियों का प्रधान अखाड़ा है और इनके प्रधान महंत भी यहाँ रहते हैं। दादू जी का सफेद पत्थर का दादू-हारा भी यहाँ बना हुआ है। दादू-पंथो प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में मित्तते हैं। इनकी 'नागा जमात' जयपुर में बड़ी भारी संख्या में है। अलवर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर आदि राज्यों में दादू-पंथी वहुत अधिक संख्यामें हैं। गुजरात और पंजाब में भी इनकी संख्या कम नहीं है। दादू-पंथ में दो प्रकार के साधु पाये जाते हैं—एक भेषधारी

दादू-पंथ में दो प्रकार के साधु पाये जाते हैं—एक भेषधारी विरक्त जो गेरुए कपड़ों में रहते हैं और पठन-पाठन तथा मजन में अपना पूरा समय लगाते हैं, दूसरे नागा हैं जो सफेद सादे कपड़ों में रहते हैं और सभी प्रकार के लोक-व्यवहार का कार्य करते हैं। इन्हीं नागों की फौज जयपुर में है। अब, दोनों ही प्रकार के साधु विवाह नहीं करते और गृहस्थों के लड़कों को चेला मूँड़-कर अपना वंश और पंथ चलाते हैं। कबीर-पंथियों की तरह ने ये तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं। हाँ, हाथ में 'सुमिरनी' रखते हैं। ये लोग सिर पर टोपा या मुरैठा पहिनते हैं और परस्पर मिलते समय 'सत्तराम' कहते हैं। पहले तो मुर्दे को विमान पर रखकर जंगल में छोड़ आते थे; परन्तु अब ये लोग चिता लगाकर जला देते हैं।

परमात्मा की महिमा श्रीर उसके सचिदानन्द्-स्वरूप का

ह्यान, निगु ण श्राराधना, श्रजपाजाप, परम रूप का ध्यान, धारणा श्रोर समाधि, श्रनहद नाद की ध्विन सुनना और तल्लीन होना, श्रमत-विन्दु का पान श्रोर परमानन्द की प्रीति श्रोर श्रन्त में परमेश्वर से श्ररस-परस श्रोर ब्रह्म-साज्ञात्कार यही है दादू-संप्रदाय की प्रमुख साधन-प्रणाली। दादू विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे; परन्तु उनकी साखियों श्रोर पदों में श्रनेक भाषाश्रों की खिचड़ी मिलती है—इसका कारण यह है कि इन्होंने पर्यटन खूव किया था तथा बहुश्रुत भी थे। ठेठ फारसी में भी इनकी कई साखियाँ हैं—गुजराती श्रोर मारवाड़ी के शब्दों की तो भरमार ही है। दादू ने श्रपनी वाणी श्रपने हाथों नहीं लिखी, उनका एक शिष्य जगनाथ प्रायः उनके साथ-साथ रहता था और इनकी वाणियाँ लिखता जाता था।

दादू की वाणियों की एक विलक्षण विशेषता यह है कि जहाँ कहीं भी नया प्रसंग चला है, किसी नवीन 'श्रंग' की चर्चा शुरू हुई है, उन्होंने वन्दना की है— श्रीर वह वंदना सर्वत्र एक समान एक-रूप है। वह यों है—

नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः। बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः॥ अपने गुरुदेव के संबंध में दादू ने लिखा है—

(दादृ) सतगुरू सूँ सहजैं मिल्या, लीया कंठ लगाइ। दाया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाइ॥

स्वयं श्रीगुरुदेव ने कृपा करके मुक्ते दर्शन दिया और हृदय से लगा लिया। उस दयाल की कृपा हुई और अन्तरतल का दीपक बल उठा। उसके स्पर्श-मात्र से अन्तर की आँखें खुल गयीं, मूक वाचाल हो गया; वाणी फूट पड़ी—

दादू सतगुरु भँजन वाहि करि, नैन पटल सब खोले। बहरे मानों सुनने लागे, गूँगे मुख सूँ बोले॥

मृत्यु के हाथ से छुड़ानेवाले श्री गुरुदेव हो हैं—

दादू काढ़े काल मुख, स्वनहुँ सब्द सुनाइ। दादू ऐसा गुरु मिल्या, मिरतक लिये जिलाइ॥

गुरु-मुख से 'सब्द' सुनते ही सहज रूप से चित्त की धारा प्रांतम की त्रोर मुड़ गयी—

> साचा सहजें ते मिले, सब्द गुरु का ज्ञान। दादू हमक्ँ ले चला, जहँ प्रीतम अस्थान॥

इसी कारण मन, वचन श्रौर क्रिया में एक दिन्य पवित्रता स्वयं श्रा गयी—

निर्मल गुरु का ज्ञान गिह, निर्मल भगित बिचार। निर्मल पाया प्रेमरस, छूटे सकल बिकार॥ निर्मल तन मन आतमा, निर्मल मनसा सार। निर्मल प्राणी पंच करि, दादू लंघे पार॥

प्राणी पंच का श्रर्थ है, पंच प्राण—प्राण, श्रपान, समान, व्यान, उदान ।

गुरुदेव ने कृपाकर मुक्तमें ही छिपे हुए मेरे स्वामी को पर्दा हटाकर दिखला दिया—'मुक्त हो में मेरा धर्मी, पड़दा खोलिः दिखाइ'। और फिर अपने ही हाथों से प्रेमरस का प्याला भर भरकर मुक्ते पिलाया—'भरि-भरि प्याला प्रेम रस अपने हाथ-पिलाइ'। प्रेम और आनंद का जो अपार पारावार उमड़ा हुआ चला आ रहा है, यह गुरु की कृपा का ही फल है, नहीं तो— सरवर भरिया दह दिसा, पंखी प्यांसा जाह । दादू गर परसाद विन, क्यों जरू पीवे आड़ ॥

दादू ने ऐसे सद्गुरु का लक्त्या बतलाया है-

सतगुरु ऐसा कीजिये, राम रस्स माता । पार उतारे पलक में, दरसन का दाता ॥

श्रधीत्, जो रामरस में माता हो, एक चर्ण में 'पार' उतार दे श्रीर प्रमु का दर्शन करा सके वही 'सत्युरु' है। सत्युरु का स्थान सीस पर है श्रीर प्रमु का स्थान हृदय में—इसे मीरा ने भी कहा है—'संत सदा सीस पर राम हृदय होई ग संत दादू ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस सिद्धान्त का विन्यास किया है—

> सनमुख सतगुर साध सूँ, साई सूँ राता। दादू प्याला प्रेम का, महा रस्सि माता॥ साई सूँ साचा रहे, सतगुर सूँ सूरा। साधू सूँ सनमुख रहे, सो दादू पूरा॥

दादू ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में डंके की चोट कहा है कि लाख चन्द्रमा और करोड़ों सूरज उग जायँ—परन्तु बिना गुरु के "श्रंधकार जा नहीं सकता—

> इक लख चंदा भाणि घर, सूरज कोटि मिलाह। दादू गुरु गोविन्द बिन, तौ भी तिमिर न जाइ॥

सतगुरु ने कृपा कर अपनाया और अंतर में 'लौ' लगा दी। उस 'लौ' का स्वरूप 'निरंजन नाँव' है जो युग-युग से हृदय-गुफा में छिपा हुआ था, जिसे गुरु ने अपने हाथों से उद्घाटित कर दिया; और, फिर अब क्या है, वह 'निरंजन नाँव' सहज रूप से श्राणों के साथ कीड़ा कर रहा है—

मन-माला तह फोरिये, जह भाषे एक अनंत। सहजें सो सतगुर मिल्या, जुग-जुग फाग बसंत॥ सतगुर माला मन दिया, पवन सुरति सूँ पोइ। बिन हाथों निस-दिन जपे, परम जाप यूँ होइ॥

हृदय-मंदिर के भीतर जो सेवा-वंदगी चल रही है, वह गुरु-ऋषा का ही प्रसाद है—जो सहज रूप में श्रनायास ही गुरु ऋषा से प्राप्त हुई है—

> यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाइ। भीतरि सेवा - बंदगी, बाहरि काहे जाइ॥

मसीत श्रीर देहरा का श्रर्थ है मस्जिद श्रीर देवालय। श्रन्तर में जो मस्जिद श्रीर मंदिर है-जहाँ श्राठ पहर चैंसिठ घड़ी पूजा चलती है गुरुकृपा से ही उसके पट खुलते हैं। क्योंकि—

मेसे चेला मंद्रिशोर, मंसे ही उपदेसा। वाहरि दुँदै बावरे, जुटा वँवाये केसा।

गुरु भी अन्तर में ही है, शिष्य भी अन्तर में ही है और उपदेश भी भीतर ही भीतर हो रहा है। वहाँ सारा कार्य आँखों के इशारे से होता है—वोलने की कोई आवश्यकता नहीं—

गुर पहली मन सों कहै, पीछे नैन की सैन। दादू सिप समझे नहीं, कहि समझावे बैन॥

भूंगी कीट न्याय के अनुसार गुरु के शब्द-स्पर्श से शिष्य की आत्मा तद्रुप हो जाती है—

दादू सुधि बुधि आतमा, सतगुर परसे भाइ। दादू मृंगी कीट ज्यों, देखत ही हैं जाइ॥

गुरु-कृपा से जब अन्तर के पट खुले, तो प्रमु पर सारी साधना का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त हो गया— विन ही कीया होइ सव, सन्मुख सिरजनहार। दाद करि करि वो मरे, सिप साखा सिर भार॥

अन्त में उस 'निरंजन नाँव' को -जो गुरु-मुख से प्राप्त होकर हृदयकमल के कोष में कीड़ा कर रहा है—दादू ने बड़े: उज्ञास से स्मरण किया है—

नाँव रे, नाँव रे, सकल सिरोमनि नाँव रे।

मैं विलहारी नाँव रे॥

नुर दिखावे, तेज मिलावे, जोति जगावे नाँव रे।

सव सुख दाता, अमृतराता, दादू माता नाँव रे।

× × ×

अविचल मंत्र अमर मंत्र अलय मंत्र

अभय मंत्र राम मंत्र निज सार।

सजीवन मंत्र, संबीरज मंत्र, सुंदर मंत्र।

सिरोमणि मंत्र, निरमल मंत्र, निराकार॥

अलख मंत्र, अकल मंत्र, अगाध मंत्र, अपार मंत्र, अनंत मंत्र राया। नूर मंत्र, तेज मंत्र, जोति मंत्र, प्रकास मंत्र, परम मंत्र पाया।

उपदेस दुष्या दादू गुर पाया। 'दुष्या' का ऋर्थ है दीजा।

गुरुमुख से प्राप्त 'रामः नाम के 'सुमिरनः के संबंध में दादू ने बड़े ही श्रोज-भरे, श्रानन्द-भरे शब्दों में गाया है—

एकै अच्छर पीवका, सोई सतकरि जाणि। राम नाम सतगुर कहाा, दादू सो परवाणि॥ उस 'सुमिरन' का रूप क्या है, दादू के ही शब्दों में सुनिये— दादू नीका नाँव है, हरि हिरदे न बिसारि। मूरित मन माहैं बसे, साँसे साँस सँभारि॥ एक राम के नॉव यिन, जिव की जरिन न जाइ। दादू केते पिच सुप, करि-करि वहुत उपाइ॥

यह 'नामस्मरण' जब तक नियम-पालन के लिये होता है तब → तक तो यह हठयोग ही के समान हैं । नाम का स्मरण दुर्द के साथ प्रीतिपूर्वक करने से ही उसका चमत्कार सामने श्राता है—

नोंव सपीदा लीजिये, प्रेम भगीत गुन गाइ।
द्राद् सुमिरण प्रीति सीं, ऐत सिंदत स्यो लाइ॥
नींव लिया तय जाणिये, जे तन मन रहे समाइ।
भादि अंत मध एक रस, कवहीं भूलि न जाइ॥
नींव न आवे तय दुखी, आवे सुख संतोप॥
दादू सेवक राम का, दूजा हरख न सोक॥

इस 'नॉव' को मथने से ही अन्तर में 'रस' उमड़ता है और पिय का 'परिचय' होता है—

रंग भिर खेळों पिठ सीं, तह क्यहूं न होय वियोग । आदि पुरुस अंतरि मिल्या, कुछ प्रवके संयोग ॥ सब सेजीं साईं बसे, लोग बतावें दूरि । निरंतर पिठ पाइया, तीन लोक भरपुरि ॥

नाम के सहारे ही साधक भँवर कमल को खोलकर आनन्द-सरोवर में किल्लोल करने लगता है और उसका रोम-रोम उस रस . में सरावोर हो जाता है—

> भैंवर केंबल रस वेधिया, सुख सरवर रस पीव। तहें हेंसा मोती चुणे, पिउ देखे सुख जीव॥ भैंवर केंबल रस वेधिया, गहे चरण कर हेत। पिठ जी परसत ही भया, रोम-रोम सब सेत॥

अपने अन्तर में ही प्रीतम के दरस परस का आनन्द पाकर अके हुए दादू ने उस बेहोशी में गाया है—

> सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठीर। दादू देखे एक कीं, दूजा नाहीं और ॥ नैनहुँ आगें देखिये, आतम अंतर सोइ। तेजपुंज सब भरि रह्या, झिलिमिलि झिलिमिलि होइ॥

'परचा को श्रंग' में ही दादू ने सूफी साधना की चार मंजिलों का इशारा किया है—वे चार मंजिलों हैं—शरीश्रत श्रर्थात् कर्म-काण्ड, तरीक़त श्रथात् उपासनाकाण्ड, हकीकत श्रर्थात् ज्ञानकाण्ड श्रीर मारिफत श्रर्थात् विज्ञान । इन चार मंजिलों का वर्णन जिन साखियों में है, वे विशुद्ध फारसी में हैं । हकीकत का वयान करते हुए दादू लिखते हैं—

यके नूर खूबे खूबाँ दीदनी हैराँ अजब चीज खुदनी प्यांले मस्ताँ॥

श्रथात् हकीकतवालों का प्रियतम वह प्रभ है जो खूबों में खूब श्रीर तेज का ऐसा पुञ्ज है कि जिसको देखकर श्राँखें भप जाती हैं श्रीर जो प्रेम के नशे में चूर प्रेमी मस्तों के प्याले की श्रवरज-भरी शराब है!

परिचय के बाद जब 'साज्ञात्कार' हुआ, तो प्राणों में एक और ही नशा छा गया; क्योंकि उसके 'स्पर्श' से प्राण बेसुध हैं—

बिगसि-बिगसि दरसन करें, पुलकि पुलकि रस पान। मगन गलित माता रहें, अरस-परस मिलि प्रान॥ निरखि-निरखि निज नाँव लें, निरखि-निरखि रस पीव। निरखि-निरखि पिव कों मिलें, निरखि-निरखि सुखजीव॥ जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा का विलय हो गया—

स्रित रूप सरीर का, पिव के परसें होइ। इाटू तन मन एक रस, सुमिरन कहिये सोह॥ पर आतम सों आतमा, ज्यों पानी में लूँण। दाटू तन-मन एक रस, तब टूजा कहिये कूँण॥

फिर वाहर का सारा खटराग मिट जाता है—अनायास ही अन्तर की आराधना जग पड़ती है —और

अंतर गित हरि-हरि करें, तब मुख की हाजत नाहि। सहजें धिन लागी रहें, दादू मन ही माहिं॥ अलख नाँव अंतरि कहें, सब बिट हरि-हरि होह। दादू पाणी लूण ज्यूँ, नाँव कहींजे सोह॥ सबद अनाहद हम सुन्या, नख सिख सकल सरीर। सब घटि हरि-हरि होत हैं, महनें ही मन धीर॥

दादृ पढ़े-लिखे नहीं थे, जैसा कि उपर कहा जा चुका है; परन्तु उनके कई पदों में उपनिपदों की वार्ते ज्यों की त्यों आ गयी हैं। इसका एकमात्र कारण उनका आत्मज्ञान का अनुभव ही है। एक स्थान पर उन्होंने विश्वव्यापक निरंजन प्रभु के निराकार हप का किन संरल शब्दों में वर्णन किया है—

सवे दिसा सो सारिखा, सवे दिसा मुख बैन।
सवे दिसा स्वनहुँ सुणे, सवे दिसा कर नैन॥
सवे दिसा पग सीस है, सवे दिसा मन चैन।
सवे दिसा पन्मुख रहे, सवे दिसा अंग ऐन॥
विनन सवनहुँ सव कुछ सुने, विन नेनहुँ सव देखे।
विन रसना मुख सव कुछ वोले, यह दादृ अचरज पेखे॥

परिचय एवं साज्ञात्कार के बाद 'सुहाग की घड़ी' श्राती हैं जिसका सभी सन्तों ने बड़े ही उल्लास से स्वागत किया है। दादू कहते हैं—

मस्तक मेरे पाँव धिर, मंदिर माहै आव। सहयाँ सोवें सेज पर, दादू चंपें पाँव॥ प्राण हमारा पीव सों, यों लागा सहिये। पुहुप-वास घृत दूध में, अब कासों कहिये॥ जब दिल मिला दयाल सों, तब सब पड़दा दूरि। ऐसे मिलि एके भया, बहु दीपक पावक पूरि॥

वस्तुत: होशियार वही है जो श्रपनी खबर से बेखबर है, श्रपने तन-मन की सुध बिसर गया है; क्योंकि वह मालिक की याद के नशे में मतवाला भूमता रहता है—

> दादु माता प्रेम का, रस में रह्या समाइ। अंत न आवे जब लगे, तब लगि पीवत जाइ॥ दादू हरिरस पीवताँ, कबहूँ अरुचि न होइ। पीवत प्यासा नित नया, पीवनहारा सोइ॥

हरि-रस को पीनेवाला हर घूँट में नई प्यास पाता है श्रीर पीता ही जाता है; क्योंकि 'ज्यों-ज्यों पीवे रामरस त्यों-त्यों बढ़े पियास'। फिर पीनेवाला चाहता है कि रोम-रोम में रसना होती तब कुछ पीते बनता, एक रसना से कितना रस पिया जाय?

> रोम-रोम रस पीजिये, एतो रसना होइ। दादू प्यासा प्रेम का, यों बिन तृपति न होइ॥

प्रायः सभी सन्तों ने अपने को प्रभु की पतिव्रता नारी के रूप में देखा है और इस भावना के द्वारा अपनी साधना और सम्बन्ध को रढ़ किया है। दादू की साखियों में भी 'पतित्रता को छंग' प्रमुख रूप से है छोर कहना तो यह चाहिये कि इन साखियों में दादृ का दर्दभरा दिल विरह में तड़पता दीख रहा है—

> वाला सेज हमारी रे न्हूँ आव हों वारी रे, दासी तुम्हारी रे ॥

त्तेरा पंथ निहार् रे, सुंदर सेन सर्वोक्ट रे, जिया, ए नाक्ट रे। तेरा अंगना पेखों रे, तेरा मुखड़ा देखों रे, तब जीक उखों रे॥ मिलि सुखड़ा दीने रे, यह लाहा लीने रे, तुम देखें जीने रे। तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू वारणे जाती रे॥

पिव साँ खेळाँ प्रेमरस, तौ जियर जक हो ह। दादू पावे से म-सुख, पढ़दा नाहीं को ह॥ तन-मन मेरो पीव साँ, प्रक से ज सुख सो ह। गिहला लोग न जाणहीं, पिच-पिच भाषा खो ह॥ पितवरता गृह भाषणे, करें खसम की सेव। ज्याँ राखे त्याँ ही रहें, भाग्याकारी देव॥ पीव न देखा नैन भिर, कंठि न लागी घाइ। स्ती निहं गळवाँ हि दे, विचहीं गई विलाइ॥ सखी सुहागिन सब कहें, प्रगट न खेळे पीव। से ज सुहाग न पाइये, दुसिया मेरा जीव॥ सुंदरि कीं साई मिला, पाया से ज - सुहाग। पिव साँ खेळे प्रेमरस, दादू मोटे भाग॥ ज्यह सुंदरी और कंत तथा से ज क्या है ?

तेजपुंज की सुंदरी, तेजपुंज का कंत। तेजपुंज की सेज परि, दादू वन्या वसंत॥ साई सुंदरि सेज परि, सदा एक रस होइ। दादू खेले पीव सों, ता सिम और न कोइ॥

प्रायः सभी संतों के जीवन में अनन्त मिलन का उल्लास तथा अनन्त विरह की वेदना का अपूर्व सिम्मिश्रण देखने में आता है। एक ही क्षण में दादू कहते हैं—अंतर में साई से मिल कर वावला हो रहा हूँ; क्योंकि 'सेज हमारी पीव है।' फिर दूसरे ही क्षण कहते हैं—

दादू तलफे पीड़ सों, बिरही जन तेरा।
सिसके साईं कारणे, मिलि साहिब मेरा॥
तलिफ तलिफ बिरहिनि मरें, करि-करि बहुत बिलाप।
बिरह अगिनि में जल गई, पीब न पुछे बात॥
पंथ निहारत पीव का, बिरहिनि पलटे केस।
बिरहिनि दुख कासों कहें, कासों देई सँदेस॥
विरह जगावे दरद को, दरद जगावे जीव।
जीव जगावे सुरित को, पंच पुकारे पीव॥

विरह की इस 'ताला बेली' में, पिय का पंथ निहारते जीवन ' का सुनहला यौवन खिसक गया; परंतु प्रीतम न त्राये। जीवन की हरियाली साध न मिटी—

ना बहु मिलै न मैं सुखी, कहु क्यों जीवन होइ।
जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू सोइ॥
- दरसन कारन बिरहिनी, बैरागिन होवै।
दादू बिरह बियोगिनी, हरि-मारग जोवै॥
दादू दरुनै दरदवंद, यहु दिल दरद न जाइ।
हम दुखिया दीदार के, मिहरबान दिखलाइ॥

जिस प्रकार देह जीव को प्यारी है श्रीर जीव देह को प्यारा है, ठीक इस प्रकार साई श्रीर बिरहिनी का प्रेम है। एक दूसरे के विना श्रपूर्ण है। जीव शरीर के विना श्रपने को व्यक्त नहीं कर सकता श्रीर शरीर जीव के विना सुदी है—

> देह पियारी जीव कीं, जीव पियारे देह। दादू हरिरस पाइये, जे ऐसा होथ सनेह॥

इसी प्रकार, एक दूसरे स्थान पर दादू ने कहा है कि प्रेम की परिएति इसमें है कि आशिक माशूक हो जाय और माशूक आशिक—

भासिक मासुक है गया, इसक कहावे सोंह। दादू उस मासूक का, भल्लहि भासिक होह॥ राम विरहिनो है गया, विरहिनि है गइ राम। दादू विरहा वापुरा, ऐसे करि गया काम॥

प्रेम की यह चरमावस्था है जब आशिक ही माश्क हो जाय और माम्नक ही आशिक हो जाय—जब जीव के प्रेम के लिये प्रभु दर-दर ठोकरें खाते फिरें। प्रेम की इस अवस्था का आनंद संतों के अनुभव के अंतर्गत है —यस्तुत: यह विरह की और मिलच की परमाविध है —िजसमें विरह भी है और मिलन भी—िनत्य विरह और नित्य मिलन का अमर संयोग है। इसीलिये दादू ने इश्क का दर्द वरदान में माँगा है—

हमकूँ अपणाँ आप दे, इस्क मुहब्बत दर्द । सेज सुद्दाग सुख प्रेम-रस, मिलि खेलें लापर्द ॥

उस 'अनदेखे' के लिये जो दिल में दर्द है, वही संतों के प्राण का अवलम्ब है—

देखें का अचरज नहीं, अनदेखें का होइ। देखें ऊपर दिल नहीं, अनदेखें की रोइ॥ ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग ऋादि इस दिल्य विरह के सामने तुच्छ हैं—

ज्ञान ध्यान सब छाड़ि दे, जप तपसाधन जोग। दादू बिरहा ले रहे, छाड़ि सकल रस भोग॥ इस इरक के लिये सीस सौंपना पड़ता है—

जब लगि सीस न सौंपिये, तब लग इसक न होइ। आसिक मरते ना डरे, पिया पियाला सोइ॥

प्रेम के मार्ग में लोक-परलोक दोनों की परवाह नहीं रहती और सारी सुध-बुध विसर जाती है। इस मोग पर जिन्होंने दढ़ता से पैर रक्खे, जनके मन, प्राण और सुरित उसीमें विलीन हो गयी और फिर मालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट हुआ कि फिर वे एक चएण के लिये भी उससे अलग न जा सके—

> भाशिकाँ रह कब्ज-कर्दः, दिल वजाँ रत्फंद । भलह भाले नूर दीदम, दिले दादू बंद ॥

विरह की ज्वाला में जलते रहने में भी एक आनन्द है जो अभियों के भाग्य में ही बदा है—

तलिफ-तलिफ बिरहिनि मरे, करि-करि बहुत बिलाप। बिरह अगिनि में जल गई, पीव न पृष्ठे बात॥ बिरही सिसके पीड़ सौं, ज्यों घायल रन माहि। प्रीतम मारे बाण भरि, दादू जीवे नाहि॥ श्रीत जो मेरे पीव की, पैठी पिंजर माहि। रोम-रोम पिड-पिउ करें, दादू दूसर नाहि॥

बिरहा बपुरा आइ करि, सोवत जगावै जीव।
दादू अंग लगाइ करि, ले पहुँचावै पीव॥
सावन-भादो के महीने में जब समस्त पृथ्वी हरी साड़ी
पहनकर पिय से मिलन का साज सजाती है तब बिरही दादू के
प्राणों से पुकार निकल रही है—

आसा अपरंपार की, विस अंबर भरतार। हरे पटम्बर पहिरि करि, धरती करें सिंगार॥ बसुधा सब फूलें-फलें, पिरथी अनँत अपार। गगन गरिन जल-थल भरें, दादू जैजेकार॥ रोम-रोम रस-प्यास है, दादू करिं पुकार। राम घटा दल दमेंगी करि, बरिसह सिरजनहार॥

## संत रैदास की भाव-भगति

मैं अपनो मन हरिज् सें जोर्यो,
हरिज् सूँ जोरि सबन सों तोर्यो।
सबही पहर तुम्हारी आसा,
मन-क्रम-बचन कहै रदासा॥

मीरा के मार्गदर्शक, कबीर के समकालीन, धन्ना-पीपा के संगी, प्रात:स्मरणीय, चिरवन्दनीय संत रैदास का नाम कौन नहीं जानता ? प्रभु की भिक्त में जाति-पाँति का भेद-भाव न कभी था और न कभी है। भगवान् की प्राप्ति का अधिकार एक चांडाल को भी उतना ही है जितना एक ब्राह्मण को। नामदेव दरजी, रैदास चमार, दादू धुनिया, कबीर जुलाहा समाज की नीची श्रेणी के ही थे; परन्तु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। रैदास ने स्वयं कहा है—

जाति भी ओछी, करम भी ओछा, ओछा किसव हमारा। नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, कह रैदास चमारा॥

रैदास के जन्म की तिथि अब तक संदिग्ध-सी है। कबीर के सम-सामयिक होने के कारण इनका समय ईस्वी सन की पंद्रहवीं शतान्दी ठहरता है। रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये कई बार कबीर के सत्सङ्ग में भी शामिल हुए थे। कथा है कि पूर्वजन्म में ये बाह्यण थे और स्वामी रामानन्द के शाप से चमार के घर उत्पन्न हुए। वचपन से ही रैदास साधु-सेवी थे। इस कारण इनके पिता रघु इनपर कुद्ध रहा करते थे। बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने रैदास को घर से निकाल दिया और खर्च के लिये एक पैसा भी नहीं दिया।

रैदास अलमस्त फक्कड़ थे। लोक-परलोक की, निन्दा-स्तुति की श्रोर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं। घर में एक सती-साध्वी खी थी। जो कुछ घर में होता उसे तैयार कर वह पित की सेवा में ला रखती। रैदास एक मामूली भोपड़े में रहते थे। जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। पास में ही श्री ठाकुरजी की चतुर्मुजी मूर्ति थी। जूते टाँकते जाते श्रीर प्रेमविह्नल वाणी में अपने हिर की श्रोर निहार-निहारकर गाते रहते—

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी । जाकी भँग भँग वास समानी ॥ प्रभुजी ! तुम घन, हम वन मोरा । जैसे चितवन चंद चकोरा ॥ प्रभुजी ! तुम दीपक, हम वाती । जाकी जोति जरे दिन राती ॥ प्रभुजी ! तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा । ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥

कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरवस्था को देखकर मालिक को दया आयी और उन्होंने साधु-रूप में रैदासजी के पास आकर उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के औजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदास ने उस पत्थर को लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साधु भी एक हठी था। लाचार होकर रैदास ने कहा, नहीं मानोगेतो छुप्पर में खोंस दो। तेरह महीने पीछे जब वही साधु फिर आया और पत्थर का हाल पूछा, तो रैदास ने कहा कि जहाँ खोंस गये थे वहीं देख लो, मैंने उसे छुआ भी नहीं है।

भक्तमाल में रैदास के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं। उनमें एक यह भी है कि चित्तीड़ की रानी ने, जो एक बार काशीयात्रा के लिये आयी थी, रैदास की महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया। रैदास के सम्बन्ध में चमत्कार की कई बातें प्रख्यात हैं, जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान के दरवार में जाति-पाँति का उतना महत्त्व नहीं है जितना भिक्त और लगन का है। काशी में एक ब्राह्मण देवता एक रघुवंशी चित्रय की ओर से रोज गंगाजी को फूल, पान और सुपारी चढ़ाया करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण रैदास की दूकान पर जूता खरीदने के लिये पहुँचा। बातों में गंगा-पूजा की चर्चा भी चल पड़ी। रैदास ने कहा कि में आपको योंही जूता देता हूँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी गंगा मैया को चढ़ा देना। ब्राह्मण देवता ने उसे जेव में रख लिया और दूसरे दिन जब नहा-धोकर रैदास की सुपारी चढ़ायी, तो गंगाजी ने पानी में से हाथ ऊँचा कर उस सुपारी को ले लिया। यह तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण आश्चर्य-चिकत हो रहा।

पूरे १२० वर्ष के होकर रैदास ब्रह्मपद में लीन हो गये। उनके पंथ के अनुयायियों का विश्वास है कि वह सदेह गुप्त हो गये। गुजरात, विहार आदि कई प्रान्तों में लाखों आदमी ऐसे हैं जे अपने को 'रैदासी' कहते हैं।

रैदास निर्गुणिये संत थे। उन्होंने अपने प्रमु को 'माधों' नामः से सम्बोधित किया है। प्रेम और वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। श्रीहरिके चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण्हे—

जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरों। तुम सों तोरि कवन सों जोरों॥ तीरथ-वरत न करों अँदेसा। तुम्हरे चरन कमल क भरोसा॥ जहँ-जहँ जाओं तुम्हरो पूजा। तुम-सा देव और नहि दूजा॥

रैदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है—

नरहिर ! चंचल है मित मेरी, कैसे भगतिकहूँ मैं तेरी ॥
तूँ मोहि देखें, हों तोहि देखें, प्रीति परस्पर होई।
तूँ मोहि देखें, तोहिन देखें, यह मित सब बुधि खोई॥
सब घट अंतर रमिस निरंतर, मैं देखन निह जाना।
गुन सब तोर,मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना॥
मैं तें तोरि-मोरि असमिझ सों, कैसे किर निस्तारा।
कह रैदास कृष्ण करुणामय! जै जै जगत-अधारा॥

जब तक मन में किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक वह पूर्णतः स्थिर नहीं हो गया तब तक हम 'निर्मल' भिक्त की साधना से कोसों दूर हैं। ऐसी अवस्था में अन्तरात्मा भिक्त से सराबोर हो तो कैसे ? वह उज्ज्वल ज्योतिर्मय चिर प्रकाशमय सिवत देव सर्वत्र और सर्वदा प्रकाशमान हैं; परन्तु जिसे ऑखें ही नहीं वह देखे तो किस प्रकार ? हदय निर्मल हुए बिना भिक्त की साधना हो नहीं सकती और जब तक भिक्त नहीं तब तक हिर के साथ 'गठजोर' हो ही कैसे सकता है ? भिक्त की और भगवान की आँखें जब चार होती हैं तभी 'प्रीति' का उदय होता है। भगवान तो अहिनश हमारी आँखें जगत के विषयों

'पर लुभायी हुई हैं—यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं रमण कर रहा है, कोई भी सेन सूनी नहीं है —अन्तर का पट इटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर 'मिलन' हो तो कैसे ? संतोंने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल जाल एवं प्राणों की बत्ती लगा, उसके द्वारा अपने 'पीय' का सुन्दर मुख देखा है। यही 'अमृत-रस' का पान है।

## महास्मा सुन्द्रदास की अनन्यता

'Seeking nothing, give theyself utterly to Me'
-Sri Krishna Prem

दार्शनिक सत्य की, संत शिव की छौर प्रेमी सुन्दर की खपासना करता है। दार्शनिक, संत छौर प्रेमी छपनी-छपनी साधना की छनन्यता द्वारा परमात्मा की छनुभूति तथा प्रभु के दर्शन की छोर ही बढ़ते हैं, प्रत्येक हृद्य में प्यास तो है हिर के दरस-परस की ही। उसी हिर को दार्शनिक परम सत्य मानकर परात्पर बहा परमात्मा कहता है, उसी हिर को संत चराचर का एकमात्र गित, भर्ता प्रभु, साची, निवास, शर्या छौर सुहृद्द मानकर 'छनन्त देवेश जगित्रवास' कहकर पुकारता है छौर उसी हिर को प्रेमी परम प्रियतम, हृद्यवल्लभ, प्राण्धन, जीवनसर्वस्व मानकर 'मेरे प्यारे' के नाम से पुकारता है। दार्शनिक प्रभु की सर्वव्यापी विराट् सत्ता की छनुभूति में छपने भीतर एक दिव्य

ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता है—'अब हम अमर भये न मरेंगे'। संत पग-पग पर प्रभु की अपार अहेतु की दीनवत्सलता का दर्शन कर रोम-रोम से उसी द्यामय हिर के चरणों में प्रणिपात करके आर्त्तभाव से पृछता है—'जाउँ कहाँ तिज चरन तुम्हारे?' प्रेमी अणु-अणु में विखरी हुई, इठलाती हुई, छल कती हुई अपने प्राणप्यारे की परमित्रय माधुरी का दर्शन कर उस रस में सरावोर होकर प्यारे के अधरों का अमृत पीकर दिव्य उन्माद की अधिचेतन दशा में गा उठता है—'बसो मेरे नैनन में नंदलाल!'

इस प्रकार दार्शनिक की उच्चतम चिन्तना, संत की उच्चतम साधना और प्रेमी की उच्चतम संवेदना एक साथ ही हरि के चरणों में जाकर निर्वाण प्राप्त करती है; क्योंकि सभी का परम लच्य तो वही 'एक' है—सारी सृष्टि, समस्त चराचर, कोटि-कोटि ब्रह्माएड की भूख-प्यास एकमात्र प्रमु के प्रसाद के लिये ही है। सभी उन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे हैं। अनादि काल से हमारी राधा-रूपिणी आत्मा की एकमात्र लालसा अपने परम प्रियतम कृष्ण से मिलने की हो है और भिन्त-भिन्न मार्ग से, अवेर-सबेर हम सभी पहुँचेंगे हिर में ही। 'मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'।हिर के सिवा कोई गति है ही नहीं। जीव का शिवत्व हिर को पाये विना संभव नहीं। बंधनों में प्राण घुट रहे हैं; इसीलिये तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हिर की श्रोर जाने के लिये ही बाध्य हो रहे हैं। बाध्य इसलिये कि, इस पथ में आये बिना कहीं एक ज्ञण की शान्ति मिलती ही नहीं, इसके सिवा कोई गित ही नहीं; और—

तमेव विदिःवातिमृत्युमेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

इसको जानकर ही हम मृत्यु को लॉघ जाते हैं, परमपद-प्राप्ति के लिये दृसरा मार्ग है ही नहीं।

दार्शनिक, संत श्रीर श्रेमी श्रागे जाकर एक ही हो जाते हैं।
प्रत्येक दार्शनिक में संत श्रीर प्रेमी, प्रत्येक संत में दार्शनिक श्रीर
प्रेमी श्रीर प्रत्येक प्रेमी में दार्शनिक श्रीर संत छिपा रहता है।
तीनों की प्रणाली भिन्न श्रवश्य है, श्रनुभूति भी भिन्न-भिन्न
प्रकार की है, रस का श्रास्वादन भी श्रपन-श्रपने ढंग से होता है;
पर जहाँ दर्शन श्रथवा मिलन है वहाँ तो मूल लच्च एक होने के
कारण एक साथ ही दार्शनिक, संत श्रीर प्रेमी के हृद्य की साथ
पूरी हो जाती है। जहाँ 'ईशावास्यिमदं सर्वम्' की दिव्य श्रनुभूति
है, वहीं 'वासुदेव: सर्विमिति' की भी श्रीर जहाँ यह श्रनुभूति है,
वहाँ दार्शनिक, संत श्रीर प्रेमी युले-मिले हैं।

कोरे वौद्धिक व्यायाम को भारत ने कभी दर्शन के रूप में स्त्रीकार नहीं किया । केवल विचार के द्वारा हम जी ही नहीं सकते। मनुष्य केवल मास्तिष्क नहीं है, प्रभु ने उसे हृद्य भी दिया है। पूर्ण मनुष्य तो विचार और अनुभूति को मिलाकर ही है।

भारतीय दर्शन ने इसीलिये हृदय का विहिष्कार नहीं किया। हमारे उपनिषद् केवल 'नेति-नेति' पर जाकर रुक नहीं गये, श्रिपतु श्रागे वढ़कर हृदय को रस में सरावोर कर देनेवाला मनोहर मंत्र 'रसो वैसः' भी सुनाया श्रीर इसे सुनकर हमारी समस्त श्रात्मा, रोम-रोम प्रभु के रस में हूव गयी श्रीर उस रसानुभूति में हम श्रपने भीतर साचात् प्रभु के दिव्य श्रालिंगन का मधु पीकर गा उठे—

तदेतस्प्रेयः पुत्रारप्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्य — स्यात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । (वृ० उ०-१-४-८)

सबको हटाकर, सारे स्तरों को बेधकर, मैं अपने भीतर आनन्द का जो लहराता हुआ अपार पारावार देख रहा हूँ, इस उमड़ते संत-साहित्य का जा लहराता हुना जनार नारानार रूप रूप हैं, माधुर्य की हुए अनन्त प्रेम-समुद्र में जो में डुबकी लगा रहा हूँ, माधुर्य की इस अजस अविरत महाष्ट्रि में नहा रहा हूँ—यही हमारे प्रियतम की प्रीति है, हम उसके हृदय के वासी हैं। अब हम एक चए के लिये प्रेम, आनन्द और सोंदर्य के इस पारावार को छोड़ नहीं सकते; अब छोड़कर जाना ही कहाँ है ? जब तक नहीं देखा था, जब तक प्राणों को इसकी एसानुभूति नहीं हुई थी, तभी तक संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थों में सुख दूँ हैं रहा था। परन्तु, वहाँ सुख कैसे मिलता ? सारा सुख तो केन्द्रीभूत होकर यहाँ लहरा रहा है। यही वह 'प्रिय' है जिसे जन्म-जन्मान्तरों से हम खोज रहे थे, जिसे पाने के लिये वन, पर्वत, गिरि, गहुर छानते फिरे। हमारा दिलवर तो हमारे भीतर ही छिपा था—वहीं तो हमारी 'आत्मा' है—वह हमारे प्राणों का प्राण, हृदय का सर्वेश्वर हमारा सर्वस्व है, उसके बिना हम एक च्या भी प्राया कैसे धारण कर सकते हैं? अात्मदर्शन की अनुभूतिमूलक यह मधुर प्रणाली भारतीय जीवन की एक महान् विशेषता है। इस विशेषता के कारण ही भारत का अस्तित्व है, इसे खोकर वह सब कुछ खो देगा। कपिल, कणात, गीतम से लेकर त्राज तक की विशुद्ध भारतीय चिन्तन-धारा में एक अविच्छिन्तता रही है और वह है सर्वत्र हरि-दर्शन की लालसा । उपनिषदों ने बहुत पहले ही डंके की चोट यह कहा था कि अन्त में हमें वहीं उस 'एक' में जाकर लय हो जाना पड़ेगा। वहाँ हम अपना नाम छोर रूप खोकर तन्मय, तल्लीन, तदाकार हो जायँगे। यह प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र परम लह्य है-यथा नद्यः स्यन्द्मानाः समुद्रे -

sस्तं ग<sup>च्छन्ति</sup> नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः— परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यम् ॥ (मृण्ड० ड० ३-२-२)<sup>,</sup>

जिस प्रकार वहतो हुई निद्याँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में मिलकर श्रस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुक होकर विद्वान पर से पर दिन्य पुरुष को प्राप्त करता है। श्रीमद्भागवत में इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है—

> ता नाविदन्मय्यनुषङ्गबद्ध— धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्। यथा समाधौ मुनयोऽव्धितोये— नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे॥

(11-12112).

समाधि में स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने पर निद्याँ जैसे अपने नाम और रूप को गँवा देती हैं, उसी प्रकार अतिशय आसिक्तवश मुक्तमें ही निरन्तर मन लगे रहने के कारण भक्तों को अपने शरीरादि की भी कोई सुध नहीं रहती।

ऐसे ही आत्मवर्शी, हरिचरणानुरागी संतों में महात्मा सुन्दर दासजी का एक विशिष्ट स्थान है। ज्ञान की चरम अवस्था में पहुँचकर संत का जीवन हरिमय हो जाता है, उसका खाना-पीना, उठना-वैठना, सोना-जागना सब हरि के लिये, हिर में, हिर के पूजा-स्वरूप होता है और उसमें प्रेरणा का अमृत भी हिर के द्वारा ही अहिनेश प्राप्त होता रहता है। संत का मुख सदा हिर की ओर ही होता है और वह उस अपरूप रूप को निरख-निरखकर अलमस्त डोलता है; जहाँ आँखें गयीं वहीं हिर, जहाँ हाथ गयाद वहीं हिर का स्पर्श, जहाँ पैर पहुँचे वहीं हिर का मन्दिर। संत तो सदैव, चाहे जहाँ रहे हिर के मन्दिर में, हिर की सेवा में ही रहता है—

वैटत रामहि जठत रामही।

बोलत रामहि राम रह्यो है॥
जीमत रामहि पीवत रामही।
धामहि रामहि राम गह्यो है॥
जागत रामहि सोवत रामही।
जोवत रामहि राम लह्यो है॥
देतहु रामहि लेतहु रामही।
'सुन्दर' रामहि राम रह्यो है॥

महात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के प्रमुख शिष्यों में थे। इनके जन्म का चृत्तान्त बड़ा ही कुत्तृहलपूर्ण हैं। इन्हें अपने गुरु की आज्ञा से सती के गर्भ में रहना पड़ा। कहानी यों है कि दादू के एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आमेर नगर में अपने वस्त्र बुनने के लिये सूत माँग रहे थे और अपनी उमंग में यह हाँक लगा रहे थे—'दे माई सूत, ले माई पूतः। एक काँरी कन्या ने सूत लाकर कहा 'लो बाबाजी सूतः, जग्गाजी ने कहा 'लो माई पूतः। गुरु को जब यह हाल मालूम हुआ तो, वे चिन्ता में पड़े; क्योंकि उस कन्या के भाग्य में बालक लिखा नहीं था। अन्त में जग्गाजी को ही उसके गर्भ में जाकर वास लेना पड़ा और दिन पूरे होने पर उस कन्या के गर्भ से चैत सुदी नवमी संवत् १६४३ में उन्होंने जन्म लिया।

संवत् १६४६ में जब सुन्दरदास की श्रवस्था छः वर्ष की थी, दादूजी इनके घर पधारे। पिता ने बालक को उनके चरणों में डाल

दिया। दादृदयाल उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-'यह बालक बड़ा ही सुन्दर है।' 'सुन्दर' नाम आपका तभी से पड़ा। गुरु के दर्शनमात्र से सुन्दरदास का अन्तर्ज्ञान चमक उठा। अपने गुरुदेव दादृदयाल की महिमा सुन्दरदास ने बड़े ही ओजपूर्ण प्रभावशाली शब्दों में गायी है—

> भव जल में विह जात हुते जिन, काढ़ि लियो अपनो करि आदू। और सँदेह मिटाय दिये सव, कानन टेर सुनाय के नादू॥

> पूरन ब्रह्म प्रकास कियो पुनि, छूटि गयो यह वाद-बिबादू। ऐसी कृपा जू करी हम ऊपर, सुन्दर के उर हैं गुरु दादू॥

संसार-सागर में मैं वहा जा रहा था। श्री गुरुदेव ने दया कर मुक्ते अपनाया और हाथ पकड़कर उससे काढ़ लिया। कानों में 'शब्द' सुनाकर सारे सन्देह मिटा दिये। 'शब्द' की टेर सुनते ही अन्तस् में पूर्ण ब्रह्म का दिव्य तेज जगमगा उठा, सारे वाद-विवाद छिन्न-भिन्न हो गये; जैसे सूर्य के उदय से अन्धकार छिन्न-भिन्न हो जाता है। श्री गुरुदेव ने मुक्तपर ऐसी अपार कृपा की है और वे श्री गुरुदेव दादृदयाल मेरे हृदय में विराज रहे हैं।

ऐसे ऋपाल गुरुदेव का गुण गाते-गाते सुन्दरदास थके नहीं। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु की ऋपा के बिना ज्ञान, ध्यान, भिक्त, प्रेम तथा मुक्ति श्रसंभव है। इस पिण्ड में गुरुदेव ने ही प्राण डाला है। गुरु विन ज्ञान निहं, गुरु विन ध्यान निहं,
गुरु विन आतम विचार न लहतु है।
गुरु विन प्रेम निहं, गुरु विन नेम निहं,
गुरु विन सीलहु सन्तोप न गहतु है।
गुरु विन प्यास निहं, बुद्धि को प्रकास निहं,
अमहू को नास निहं, संसेई रहतु है।
गुरु विन बाट निहं, कौड़ी विन हाट निहं,
सुन्दर प्रकट लोक, बेद यों कहतु है।

साधन पथ में अविराम चलते रहने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें और संसार के जो नाते हैं उसके मूल में स्वार्थ का जो संबंध है, उसे परखें। ऋषियों ने भी डंके की चोट हमें बतलाया है कि सबके लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं। जब तक इस काया में चेतन शिक है तभी तक भाई, बन्धु, हित-नात का प्यार-दुलार है। इसके लीन होते ही यह देह अपने प्रिय स्वजनों को भी घिनौनी हो जाती है। पिंजरा रह जाता है, पंछी उड़ जाता है। इस पंछी के लिये ही लोग हमें प्यार करते हैं, पहचानते हैं। इसलिये, सब कुछ का मोह छोड़कर हमें इस भीतर के पंछी से नाता जोड़ना चाहिये; क्योंकि एकमात्र वही 'अपना' है। पंछी के उड़ते ही —

> मातु तौ पुकार छाती कूटिकूटि रोवित है, बाप हू कहत मेरो नन्दन कहाँ गयो। भैया हू कहत, मेरी बाँह आजु दूरि भई, बहिन कहति मेरो बीर दुःख दे गयो।

कामिनी कहित मेरो सीस सिरताज कहाँ, उन्हें तत्काल रोई माँग सरापा लयो। सुन्दर कहत कोऊ ताहि नहिं जानि सके, बोलत हुतो सो यह छिन में कहाँ गयो।

पिंजड़े में जो पंछी चहचहा रहा था, वह उड़कर कहाँ चला गया ?

संसार के इस श्रास्थिर रूप को देखते हुए भी हम द्वार-द्वार जूठी पत्तलें चाटते फिरते हैं। श्राज इसके श्रागे हाथ फैलाते हैं, कल उसके श्रागे। संसार में न जाने कितनों को श्रपना प्रभु, स्वामी, मालिक तथा श्रन्नदाता वनाते फिरते हैं। मालिकों की इस जम-घट में हमारा एकमात्र सच्चा 'मालिक' न जाने कहाँ मूल गया है। हम इन प्रभुश्रों की श्रोर याचना-भरी दिष्ट से देखते हैं, पेट खलाकर माँगते हैं, इनके सामने दीन, हीन, दिरद्र, श्रसहाय, श्रनाथ, श्रनाश्रित न जाने क्या-क्या वनते हैं श्रोर इनकी श्रोर हसरत-भरी दृष्टि से देखते रहते हैं। एक वार इनकी दृष्टि पड़ी कि हम श्रपने को निहाल मान लेते हैं श्रीर श्रपने भाग्य को सराहते हैं। परन्तु हाय! हमें एक चाण के लिये भी यह होशा नहीं श्राता कि ये मालिक भी जिस एक मालिक से भीख की याचना करते हैं, उसी के सामने हम हाथ पसारें श्रीर संसार में किसी के सामने भी दीन न वनें। दीन तो एकमात्र प्रभु के सामने ही होना चाहिये, संसार के सामने कभी दीनता लानी ही नहीं—

होइ निचिन्त करें मत चिन्तिहं, चाँच दई सोइ चिन्त करेंगो। पाउँ पसारि पर्यो किन सोवत, पेट दियो सोइ पेट भरेंगो॥ जीव जिते जलके थलके पुनि,

पाहन में पहुँचाय धरेगो। प्रेमिं भूख पुकारत हैं नर,

सुन्दर तू कह भूख मरेगो॥

एकमात्र भगवान् का भरोसा रखते हुए, पाँव पसारकर, संसार से आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना है। जहाँ तक भगवान् के सिवा और किसी का आश्रय है, वहाँ तक रोना ही रोना है। मनुष्य एक च्राण के लिये यह सोचता नहीं कि जन्म तो भगवान् ने दिया है फिर उन्हीं को हमारी सभी चिन्ताएँ भी हैं और हमारा सारा भार उनके ही अपर है। हम नाहक अपना भार औरों पर डालते फिरते हैं। संसार में कोई हमारा भार क्या उठा सकेगा? सब अपने ही भार से दबे जा रहे हैं। आदि, मध्य और अन्त में एकमात्र आश्रय हरि का ही है—वह ढलेंगे ही।

भाजन आप गढ़े जितने,

भिरिहें भिरिहें भिरिहें भिरिहें जू।
गावत हैं जिनके गुणकूँ,

दिहें दिहें दिहें दिहें दिहें जू।
आदिहु अंतहु मध्य सदा,

हिरहें हिरहें हिरहें हिरहें दिहें जू।
सुन्दरदास सहाय सही,
किरिहें किरिहें किरिहें किरिहें जू।

संत-महात्मात्रों ने साधना में अनन्यता की स्थापना के लिये सदा पितवता स्त्री का दृष्टान्त सामने रखा है। जैसे-पितवता स्त्री स्वप्न में भी अपने पित के सिवा किसी की ओर नहीं निहारती, उसी प्रकार साधक भी हिर के सिवा किसी की अोर देखता

तक नहीं—उसकी गति श्रीर मित एकमात्र प्राण्पित हरि ही है। ज्ञान-ध्यान, जप-योग, पूजा-पाठ, तीर्थ-त्रत श्रादि एकमात्र पतिदेव ही है—

पित ही सुँ प्रेम होइ पित ही सुँ नेम होइ,
पित ही सुँ छेम होइ पित ही सुँ रत है।
पित ही है जाप-जोग, पित ही है रस-भोग,

पति ही सूँ मिटै सोग पति ही को गत है।। पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पुन्तदान,

पति ही है तीर्थ-स्नान, पति ही को मत है। पति विनु पति नाहिं, पति घिनु गति नाहिं,

सुन्दर सकल विधि एक पतित्रत है॥

प्राणों की भीषण ज्वाला एकमात्र पितदेव के दर्शन-स्पर्श से ही मिटेगी। नदी की भूख तो समुद्र के लिये ही है, ताल-तलैयों से उसकी व्यथा कैसे मिटेगी—वह वहाँ क्यों विरमेगी? प्राणपित हिर को तजकर जो किसी और को भजता है, उसकी भिक्त भिक्त नहीं—उसकी निष्ठा निष्ठा नहीं। प्रेम की गली में तो 'दो' की गुजर ही नहीं है—

जो हिर को तिज आन उपासत सो मितमंद फजीहत होई। ज्यूँ अपने भरतारिहं छाड़ि भई विभविरिण कामिनी कोई॥ सुन्दर ताहि न आदर मान, फिरें विमुखी अपनी पत खोई। वृद्धि मरे किन कृप मँझार कहा जग जीवत है सठ सोई॥

हृदय में हिर के सिवा किसी को लावे ही नहीं, श्रनन्य भाव भें से एकमात्र प्रभु को ही भजे, उसी एक के चरणों में श्रपने हृदय की भेंट चढ़ावे। सिर भुके तो उसी के सामने नहीं तो दूक-दूक हो जाय। जिन हाथों से माँग में सिंदूर पड़ा है, उन्हीं हाथों में हृदय सौंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सर्ग कर दिया वह चाहे तारे या मारे। उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार में ही एक अपार प्यार भरा है। और किसी का आश्रय लेना ही क्यों ? अमृत पीकर फिर हलाहल के लिये क्यों तरसना ?

होइ अनन्य भजे भगवंति और कक् उर में निहं राखे। देवि रु देव जहाँ लगि हैं, उरके तिन सूँ किंह दीन न भाखें॥ जोगहु जग्य व्रतादि किया तिनको तो नहीं सुपने अभिलाखें। सुन्दर अमृत पान कियो, तव तो कहु कौन हलाहल चाखें॥

अपने पित के अतिरिक्त और कहीं दृष्टि जाते ही पित्रवता का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वह और की ओर निहारती ही नहीं। उसके हृद्य की एकमात्र साध है—

> लालन मेरा लाड़िला रूप बहुत तुझ माहिं। सुन्दर राखें नैन में, पलक उघारें नाहिं॥

मेरे सुन्दर! आ जा, मैं तुभे अपनी आँखों में छिपा लूँ, मैं तुभे देखता रहूँ, तू मुभे। न मैं और को देखूँ, न तुभे और को देखने ही हूँ। पत्नी पित के भेम पर एकाधिपत्य चाहती है, उसी प्रकार भक्त भी चाहता है कि प्रमु को समग्र प्रीति हमें ही मिले और किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं। प्रमु तो प्रेम का मिखारी है। प्रेम के एक कर्ण के लिये वह तरसता रहता है और जहाँ हमारे हृदय में उसके लिये टीस उठी, प्रेम की लहर जगी कि वह हमारे भीतर आकर बन्दी हुआ। पर उसे बुलाने के लिये हममें से कितने तैयार हैं?

पूरण काम सदा सुखधाम, निरंजन राम सिरक्षन हारो। सेवक होइ रह्यो सबको नित, कीटहिं कुँजर देत अहारो॥ भंजन दुक्ख दरिद्र निवारण, चिंत करे पुनि साँझ सवारो । ऐसे प्रभू तजि आन उपासत, सुन्दर है तिनको मुख कारो ॥

जो प्रमु पूर्णकाम है, सुख का आगार है, वही नित्य-निरंजन हम सबको सिरजनेवाला है और वही हम सबका सेवक होकर कीट से कुंजर तक को आहार पहुँचाता है। दु:ख को मिटाकर, दरिद्र का निवारण कर सायं प्रात: हर समय हमारी सुध रखता है। ऐसे परम दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे की उपासना करते हैं, उनके जीवन को धिकार है।

एक संत के वचन हैं—

"Fling yourself upon God's providence without making any reserve whatever—take no thought for the morrow, sell all you have and give it to the poor. Only when the sacrifice is ruthless and reckless will the higher safety really arrive.

भगवान की दया पर सर्वथा अपने को छोड़ दो, उसके चरणों में अपना सब कुछ सौंप दो। कोई वस्तु रह न जाय। कल की परवा न करो। जो कुछ तुम्हारे पास है, द्रिद्र नारायणों में बाँट दो। हमारा समर्पण जितना ही सर्वोङ्गीण और संकोचहीन होता है, उतनी हो अधिक अनुकम्पा हमप्र प्रभु को वरसती है।

ऐसा सर्वाङ्गीण, संकोचहीन अनन्य समर्पण एकमात्र पत्नी का पति में होता है और इसे ही सब सन्तों ने आदर्श माना है।

> सुन्दर पतिव्रत रामसों, सदा रहे इकतार। सुख देवे तो अति सुखी, दुख तो सुखी अपार॥

प्रभु में हमारा पातिव्रत सदा-सदैव एकतार बना रहे। यदि वह हमें सुख दें, तो सुखी हों श्रीर दु:ख भी दें, तो श्रपार सुखी हों—प्रियतमकी चपत में जो प्यार है, उसका रस बहुतों ने चखा होगा। सुख और दुःख भगवान की दो मुजायें हैं जिनके द्वारा वह अपने प्रेमी का आलिङ्गन किया करता है।

> त्रीतम मेरा एक तूँ, सुन्दर और न कोइ। गुप्त भया किस कारने, काहि न परगट होइ॥

तुम्हीं एकमात्र मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम हो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। तुम भी यों छिपे हुए हो, प्राणों की हाहाकार देखकर तरस नहीं खाते श्रीर श्रपनी एक भलक नहीं दिखलाते यह तुम्हारी कैसी निष्ठुरता है। प्यारे की इस मीठी निष्ठुरता में भी कितनी ममता है। उसे धूप-छाँह का खेल बहुत ही प्रिय है श्रीर एक चण छिपकर दूसरे ही चण—

सुन्दर अन्दर पैसि किर, दिल में गोता मारि। तो दिल ही में पाइये, साई सिरजनहारि॥ सखुन हमारा मानिये, मत खोजे कहुँ दूर। साई सीने बीच है, सुन्दर सदा हजूर॥ सुन्दर दिल की सेज पर, औरति है अरवाह। इसको जाग्या चाहिये, साहिब बेपरवाह॥

भीतर पैठकर दिल के भीतर गोता मारने पर दिल में ही साईं के दर्शन होते हैं। वह तो हमारे भीतर ही प्राणों में विहर रहा है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। दिल की सेज पर जीवात्मा जगकर हिर के अधरों का अमृत पीकर छका हुआ है। परम प्रेम की यही दिव्य मनोहर कीड़ा है। मिलन-मन्दिर की यही परम गोपनीय लीला है। इसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते; क्योंकि यह 'मूका' स्वादनवत् है, स्वसंवेद्य है, अनिर्वचनीय है।

### मल्कदास की अजगरी वृत्ति

अजगर करें न चाकरी, एंछी करें न काम। दास मॡका कह गये, सब के दाता राम॥

मल्कदास की ये पंक्तियाँ बहुतों को याद हैं श्रीर इनके श्राधार पर प्रमाद, श्रालस्य, श्रकमेण्यता श्रादि का पोषण करने-वाले वड़े मजे में इन्हें दुहराया करते हैं। उन्हें क्या पता कि संतों की श्रजगरी वृत्ति श्रीर जन-साधारण की श्रकमण्यता में जमीन-श्रासमान का फरक है। फिर भी, इन दो पंक्तियों को लेकर दास मल्का जन-साधारण की स्मृति में हैं, यह ती स्वीकार करना ही पड़ेगा।

मल्कदास का जन्म प्रयाग जिले के कड़ा गाँव में वैसाख बदी ४ संवत १६३१ तद्नुसार सन् १४७४ में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला सुन्दरदास था और ये जाति के खत्री थे, उपाधि थी ककड़। मल्कदास बचपन से ही उदार प्रकृति के थे और साधु- सेवा में इनकी तबीयत ऋधिक रहती थी। कहते हैं, साधुओं की एक बहुत बड़ी जमात एक बार इनके घर पहुँची। इन्होंने घर में जो कुछ भी सामग्री थी, सबकी सब उनकी सेवा में लगा दी। एक बार ये कंबल बेचने पास के एक हाट में गये थे। लौटते समय एक आदमी इनका गदुर घर पहुँचा गया; परन्तु वह मजदूर के रूप में स्वयं भगवान थे। इस घटना से मलूकदास की दृष्टि ही पलट गयी और वे कमरा बन्द कर भगवान के ध्यान में बैठ गये—चार-पाँच दिन बन्द ही रहे जब भगवान ने साचात दर्शन देकर इन्हें कृतकृत्य कर दिया। इसके बाद इनके जीवन का एकमात्र व्यवसाय ध्यान, भजन और सतसंग रहा।

इनके संबंध में चमत्कार की कई घटनाएँ प्रसिद्ध हैं—अकाल में पानी बरसाना, डूबते हुए जहाज को बचा लेना, अन्तर्द्धान होकर कहीं का कहीं प्रगट हो जाना, मृत्यु के मुख से लोगों को बचा लेना आदि। औरंगजेब की इनपर बड़ी आस्था थी और इसी कारण उसने कड़ा गाँव पर जिजया टैक्स नहीं लगाया। औरंगजेब का एक प्रमुख सरदार फतेह खाँ मल्कदास का शिष्य हो गया था और उसका पीछे जाकर मीर माधव नाम पड़ा था।

मल्कदास ने मुरार स्वामी से दीचा ली थी। पूरी १० वर्ष की पिवत्र आयु व्यतीत कर ये महासमाधि में लीन हो गये। ये बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और इन्हें एक कन्या हुई थी; परन्तु थोड़े ही काल में इनकी पत्नी और कन्या दोनों का देहान्त हो गया।

जिस दिन महासमाधि में ये प्रवेश करनेवाले थे, उस दिन इनके शिष्यों श्रौर कुटुम्बियों के हृद्याकाश में घंटा श्रौर शंख का शब्द होने लगा। इनके श्राज्ञानुसार इनका शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और कहते हैं कि वह प्रयाग के त्रिवेणी घाट पर, फिर काशी में दशाश्वमेध पर किनारे लगकर कुछ देर ठहर गया था। फिर वह जगन्नाथपुरी में जा लगा। जगन्नाथजी ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि समुद्र-तट पर एक रथी है, उसे उठा लाओ। पंडे उसे उठाकर मूर्ति के सम्मुख रखकर आप वाहर आ गये और मंदिर के पट वन्द हो गये। वावाजी ने जगन्नाथजी से प्रार्थना की कि हमारे विश्राम को आपके पनाले के पास का स्थान, भोजन को आपके भोग के चावल-दाल के किनके पछोरन, और शाक के छिलके की भाजी मिले। जगन्नाथजी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली; और कहते हैं, जगन्नाथजी के पनाले के पास मल्कदास का स्थान अब भी विद्यमान है और उनके नाम का रोट अब भी चढ़ता है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के साथ प्रसाद में मिलता है।

'रत्नखान' और 'ज्ञानवोध'-ये दो हरतिलिखित प्रंथ वावा के लिखे मिलते हैं जो उनके परिवारवालों के यहाँ सुरिच्चत रखे हुए हैं। इनके पंथ की मुख्य-मुख्य गिंदयाँ प्रयाग, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नैपाल और काबुल में हैं। इनके मांजा सथरादास ने इनको विस्तृत जीवनी 'परिचयी' नाम से लिखी है जो अभी तक अप्रकाशित है। गीता के प्रति इनकी वड़ी मिक्त थी और ये 'रामनाम' की मिक्त का सदा प्रचार किया करते थे। ये अवतारी 'राम' के उपासक नहीं थे। यह बहुत स्पष्ट है कि संतों के राम और मक्तों के राम में वहुत अन्तर हैं-पहले के निगु श निराकार, निरंजन हैं; दूसरे के सगुण और साकार।

'सबके दाता राम' वाला भाव कई स्थानों में मल्कदास के पदों में आया है। ऐसी निर्भरता वस्तुतः वड़ी दुर्लभ है जिसमें सब कुछ छोड़कर—'सर्वधर्मान्परित्यच्य' एकमात्र प्रभु का आश्रय

ले लिया जाता है और फिर जो कुछ होता है सब आनन्द-मङ्गल ही होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता—

हरि समान दाता कोड नाहीं, सदा बिराजें संतन माहीं॥ नाम बिसंभर बिस्व जियावें, साँझ-बिहान रिजिक पहुँचावें॥

उसी के हाथ में अपनी नौका छोड़कर मल्का मस्त होकर गा रहे हैं—

नैया मेरी नीके चलन लगी।
भाँघी मेंह तिनक निहं डोली साहु चढ़े वड़भागी॥
रामराय डगमगी छोड़ाई, निर्भय किंद्र्या लैया।
गुन लहासि की हाजत नाहीं, आछा साज बनैया॥
अवसर परे तो पर्वत बोझे, तहूँ न होवे भारी।
धन सतगुरु यह जुगृति बताई, तिनकी मैं बलिहारी॥
सूखे पड़े तो कछु डर नाहीं, ना गहिरे का संसा।
उलटि जाय तो बार न बाँके, या का अजब तमासा॥
कहत मलूक जो बिन सिर खेवे, सो यह रूप बखाने।
या नैया के अजब कथा कोंइ बिरला केंवट जाने॥

बार-बार उसी एक ही की शरण लेते हैं--जिसे वे 'तुही मातु, तुही पिता, तुही हित-बंधु है' कहते हैं--

एक तुम्हें प्रभु चाहों राजा।
भूपित रंक सेंति निहं पूछों, चरन तुम्हार सँवार्यो काज॥
तुम्हें छािं जाने जो दूजा तोिंह पापी पर पिरहें गाज।
कहै मलूक मेरो प्राण रमइया, तीन लोक ऊपर सिरताज॥
यदि मित्रता करे तो एकमात्र उसी से-संसार के बननेमिटनेवाले मरणधर्मा प्राणियों से मित्रता कै छन की?

सदा सोहागिन नारि सो, जाके राम भतारा।
मुख माँगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा॥
नर देंही दिन दोय की, सुन गुरुजन मेरी।
क्या ऐसों का नेहरा, मृष विपति घनेरी॥
ना उपजे ना वीनसे, संतन सुखदाई।
कहें मल्क यह जानि कै, मैं प्रीति लगाई॥

मल्कदास उसी साजन के दोदार में दीवाना बने अलमस्त डोल रहे हैं—सारा धर्म-कर्म बिसर गया है, सब पूजा-पाठ जप-तप, ध्यान-धारणा उस 'एक' के दीदार में डूब गयी है—

तेरा मैं दीदार-दिवाना ।

घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ सुन साहेव रहमाना ॥
हुआ अलमस्त खबर निहं तन की, पीया प्रेम-पियाला ।
ठाढ़ होहुँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥
कहें मलूक अब कजा न करिहौं, दिल ही सों दिल लाया ।
मक्का हज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया ॥
'कजा' कहते हैं, छूटी हुई नमाज पूरा करने को ।

इस दीदार में प्रेमी प्रियतम श्रीर प्रियतम प्रेमी वन जाता है—संत श्रीर भगवंत के इस मिलन के संबंध में मल्कदास के लिखा है—

दर्द-दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा।
एक अकीदा लें रहे, ऐसे मन-धीरा॥
प्रेम-पियाला पीवते, विसरे सब साथी।
आठ पहर यों झूमते, ज्यों माता हाथी॥
उनकी नजर न आवते, कोइ राजा रंक।
बंधन तोड़े मोह के, फिरते निहसंक॥

साहेब मिल साहेब भये, केंछु रही न तमाई। कहें मलूक तिस घर गये, जह पवन न जाई॥

इसे सममने लायक भाषा में 'प्रेमाद्वेत' की स्थिति कह सकते हैं।

वात्सल्य रस की व्यंजना भी कहीं-कहीं बहुत सुन्दर हुई है-

जहाँ-जहाँ वच्छा फिरे, तहाँ-तहाँ फिरे गाय। कहें मलूक जहाँ संत जन, तहाँ रमैथा जाय॥

सारी चिन्ता प्रभु पर है, जीव व्यर्थ ही चिन्ता करके हैरान हुआ करता है---यही बार-बार मलूक की शिद्ता है---

औरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह। जाके मोही राम से, ताहि कहाँ परवाह।।

यह अलमस्ती, यह बेफिक्री 'नाम' के आश्रय से ही प्राप्त होती है—

जीवहुँ तें प्यारे अधिक लोगें मोहीं राम। विन हरिनाम नहीं मुझे और किसी से काम। कह मलूक हम जबहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट। सोवत हैं सुख नींद भिर, डारि भरम की पोट। गाँठी सत्त क्रपीन में, सदा फिरै निःसंक। नाम अमल माता रहे, गिनै इन्द्र को रक। साहेव मेरा सिर खड़ा, पलक-पलक सुधि ले। जबहीं गुरु किरिपा करें, तबहिं राम कछु दे॥

प्रेम जितना गुप्त रक्खा जाय, उतना ही वह प्रभावशाली होता है; चाहे जिस तरह हो उसे बड़े यत्न से छिपाकर ही रखना चाहिये, कोई जान न ले— जो तेरे घट प्रेम हैं, तो कहि-कहि न सुनाव। अंतरजामी जानिहैं, अंतरगत का भाव॥ गुप्त प्रगट जेही करी, करें मन की खूम। अंतरजामी रामजी, सब तुमको मालूम॥ सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा छखै न कोय। ऑठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय॥

#### श्रीर-फिर-

माला जपों न कर जपों, जिभ्या कहों न राम । सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विसराम ॥

## सूफी साधना

'सूफी' शब्द का सरत अर्थ है प्रेमसाधना का साधक। अरबी में 'सूफ' का अर्थ है ऊन। सूफी साधक ऊन की कफनी और कनटोप पहनते थे, इसिलये भी इसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि सूफी शब्द अरबी के सफू से बना है। इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि जब अरबवासी अज्ञान के अन्धकार में ढँके हुए थे उस समय सूफा नाम की एक ऐसी जाति थी जो जगत् के प्रपद्धों से अलग रहकर मक्के की सेवा में लगी रही और उस जाति में जो संत हुए उन्हें सफी संत कहते हैं।

मुसलमानों का वह उदार दल जो परमात्माकी परम-प्रियतम के रूप में उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी श्रौलिये, दरवेश श्रौर फकीरों में कई श्रेणियाँ हैं श्रौर वेश-भूषा, ध्यान-जप की पद्धति में भी श्रवश्य ही उनमें कुछ श्रन्तर देखने में श्राता है; परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रमु की प्रेरण।
शुद्ध हृदय में प्राप्त होती है। सूफियों के दो मुख्य स्कूल हैं—
एक वे जो भगवत्प्रेरणा में विश्वास करते हैं श्रीर दूसरे वे जो
भगवान् में तल्लोनता प्राप्त कर एक हो जाने में विश्वास करते
हैं। पहले 'इलहामिया' कहलाते हैं श्रीर दूसरे 'इतिहादिया'।

संत्रेप में, सूफी मत का सार तत्त्व समभाना चाहें तो बस इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे वैष्णव-धर्म की शेम-साधना से बहुत अंशों में एक है । सूफी मानते हैं कि जो कुछ 'सत्ता' है वह एकमात्र प्रभु की है—सभी कुछ प्रभु में है और सभी कुछ में प्रभु है। दृश्य-श्रदृश्य सभी पदार्थ उसी एक प्रमु से निकले हैं और प्रमु से श्रोतप्रोत हैं। मनुष्य की इच्छाएँ भगवान् के अधीन हैं और मनुष्य कर्म करने में सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। इस शरीर के पहले भी आत्मा था। वह इस शरीर में ठीक उसी प्रकार वन्द है जैसे पिजड़े में पंछी। इसलिये सुफी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस शारीर के पिंजड़े से निकलकर हमारे श्रन्तर का पंछी श्रपने प्रियतम के मधुर श्रालिङ्गन का श्रानन्द ल्ट्रेगा। मृत्यु ही मनुष्य को शुद्ध करके प्रभु से मिला देती है। प्रभु के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता तबतक नहीं हो सकती जव तक हमें प्रमु का अनुग्रह न प्राप्त हो। उस अनुग्रह को सूकी 'फयाजान उल्लाह' अथवा 'फ्ज़लुल्लाह' कहते हैं । जीवन भर सुफ्ती का एकमात्र कर्त्तव्य यही है कि वह भगवान् का स्मरण-चिन्तन करे, भगवान् का नाम जपे (ज़िक करे) श्रौर श्रपना जीवन इतना सादा और पवित्र बना ले कि उसे भगवान् की प्राप्ति हो जाय।

जगत् की त्रोर से मुँह फेरकर भगवान के पथ में चलने की उत्करठा का बीजारोपए जब हृदय में होता है उस समय साधक का नाम 'तालिब' है। इस पथ में जब वह प्रवृत्त हो जाता है तो उसे 'मुरीद' कहते हैं। किसी गुरु के आदेशानुसार जब वह जीवन को प्रमु-प्राप्ति में प्रवाहित कर देता है तब उसका नाम 'सलीक' होता है। सबसे पहले उसे सेवा की दीचा मिलती है। सेवा के द्वारा उसे प्रेम (इरक) की प्राप्ति होती है। प्रेम के द्वारा उसे प्रेम (इरक) की प्राप्ति होती है। प्रेम के द्वारा उसे एकायता की प्राप्ति होती है और संसार के सारे राग-मोह सदा के लिये जल जाते हैं। प्रेमाग्नि में राग-मोह आदि विषय जल जाते हैं और अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, तब उसके हदय में ज्ञान का प्रकाश बल उठता है। ज्ञान के इस समुज्ज्वल प्रकाश में उसे प्रमु का साचात्कार होता है। यह प्रेम-मद की पूर्णावस्था है। इसके बाद साधक 'वस्ल' (मिलन) की ओर बढ़ता है। इसके ब्राग अब वह नहीं जाता। हाँ, मृत्युपर्यन्त वह ध्यान-धारणा के द्वारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है और मृत्यु के समय एका अवनन्द ल्हता है—मृत्यु के समय सूकी अपने को सवात्मभाव से प्रमु में लय कर देते हैं।

जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञान-काण्ड तथा सिद्धावस्था है उसी प्रकार सूफी साधक की चार अवस्थाएँ मानते हैं—शरीश्रत, तरीकत, हकीकत और मारफत। उनका 'अनहलक' हमारे 'अहं ब्रह्मास्मि' का ही बोधक है। सूफी साधना त्यागपच और प्राप्तिपच्च दोनों रूप में सर्वात्म-समर्पण को ही लच्य करके चली है।

साधक को जीवन-पथ में चलने के लिये चार वस्तुओं की आवश्यकता है—सद्धचन, सत्कर्म, सदाचार और सद्धिवेक । साधक एक चाण के लिये भी यह न भूले कि जब सब कुछ लय हो जायगा तो केवल प्रमु ही रह जायगा—आदि में प्रमु ही था, आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा एकमात्र प्रमु ही रह जायगा।

सब कुछ उसी 'एक' से निकला है और उसीमें लय हो जायगा। संसार में हमारा रहना बीच की स्थित में रहना है और इसीलिय इसे प्रभुमय बनाये रखने की आवश्यकता है। प्रभु तो हमें सदा अपनी और आकृष्ट कर ही रहा है। परन्तु हम इस आकर्षण से हटकर जगत के पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। परन्तु प्रभु हमें अपनी और आकृष्ट किये बिना रह नहीं सकते; वे हमें जगत् के प्रपञ्चों से छुड़ाकर अपनी और खींचते हैं। प्रभु की ओर से हमें जो खींचने की प्रक्रिया है उसे सूफी आकर्षण (इंजिजाव) कहते हैं और मनुष्य का जो प्रभु की ओर वढ़ना है उसे वे आकांचा अथवा प्रेम कहते हैं। प्रभु की प्रीति के लिये हमारी आकांचा जितनी बढ़ती है उतना ही संसार हमसे दूर हटता जाता है। साधक इस दशा में प्रभु का प्रियपात्र 'किच्ला' वन जाता है।

प्रमु के चरणों में सर्वात्म-समर्पण करके उसमें लय हो जाना ही सूफी साधना की चरम परिण्ति है। इस अवस्था का वर्णन जलालुद्दीन रूमी अपनी पुस्तक 'मसनवी' में इस प्रकार करता है—

प्रियतम के द्वार को वाहर से किसीने खटखटाया। भीतर से श्रावाज श्रायी—कौन है ?

में हूँ - उत्तर था।

भोतर से आवाज आयी—'इस घर में 'मैं' और 'तुम'—'दो' नहीं रह सकते। द्वार वंद ही रहे।

प्रेमी निराश होकर लौट गया । वर्ष भर उसने जङ्गल में एकान्त में रहकर तपस्या की, उपवास किया, प्रार्थनाएँ की । वर्ष समाप्त होने पर प्रेमी पुनः लौटा श्रीर प्रियतम के द्वार खटखटाये।

'कौन है' ? भीतर से आवाज आयी।

'तू हैं - प्रेमी का उत्तर था

द्वार खुले, प्रेमी और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो गये।
सर्वप्रथम सूफी मत का प्रकट आविर्भाव तो ईसवी सन् ५००
के पूर्व पैलेस्टाइन में अबुहासिम द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले
ही रिवया हो चुकी थी और उस समय से ही प्रच्छन्न रूप से
सूफी भावना की धारा अखरेड रूप से चली आ रही है। कुरान
के ऐसे प्रसङ्ग, जिनमें सर्वव्यापी प्रेम-स्वरूप परम आत्मीय प्रभु के
शील और सौन्दर्य का वर्णन है, सूफी मत का आधार हुए और
आगे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई। पहले-पहल
अबुहासिम ने ही पैलेस्टाइन के पास रमले में सूफी साधनामंदिर की स्थापना की। यहीं से सूफी-साधना की स्वतन्त्र धारा
चली, जो आज तक चली आ रही है। प्रेम के द्वारा परम
प्रेमास्पद में सर्वात्म-समर्पण की साधना-प्रणाली मानव हृदय को
अनादिकाल से आछ्ट करती आयी है और जब तक मनुष्य के
पास हृदय है वह प्रेममार्ग में आछ्ट होगा ही। अस्तु।

सूफियों में एक-से-एक संत-महात्मा हुए हैं और उनकी संख्या भी अपरिमित है। त्यागपत्त और प्रहणपत्त—त्यागपत्त में जगत् की एक एक वस्तु का, एक-एक परिप्रह का परितः त्याग और प्रहणपत्त में प्रभु-प्राप्ति के लिये समस्त सद्गुणों का प्रहण्यहां इन संतों के उपदेशों का सार है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना यही इनका साधन है। नाम-स्मरण में सूफी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी देह की सुध-बुध नहीं रहती और प्रेम में निरन्तर अश्रु-प्रवाह चलता ही रहता है। प्रेम ही इनकी साधना का प्राण है। रिवया, हल्लाज मंसूर, वयाजीद वस्तामी, जल्लालुदीन कमी, हाफिज और सादी आदि कई विश्व-विश्रुत महात्मा सूफियों में हुए हैं। आज भी यह देखा जाता है कि जो सूफी हैं वे धर्म की वातों में बड़े ही उदार और

हदय के वड़े ही प्रेमी होते हैं—उनके हदय में सब धर्मों के लिये समान आदर का भाव है। वे प्रभु का चाहे जो भी नाम हो—उसका वहुत आदर करते हैं और सभी धर्म-प्रथों को अद्धा-भिक्त की दृष्टि से देखते हैं। सूफी के लिये यह समस्त विश्व प्रभु के प्रेम की फुलवाड़ी है जहाँ नाना प्रकार के रंग-विरंगे फूल खिले हुए हैं। सूफी संतों में रिवया और मंसूर को कौन नहीं जानता? रिवया के जीवन के संबंध में साधना संबंधी कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ बहुत संन्तेप में की जा रही हैं।

बसरा के एक वड़े ही गरीब परिवार में रिवया का जन्म हुआ । उससे वड़ी तीन बिहनें थीं । अकाल में माता-िपता की मृत्यु हो गयी । किसी ने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्ति के हाथ वेंच दिया । वह धनी व्यक्ति इतना क्रूर और नृशंस था कि कुमारी रिवया से बुरी तरह काम लेता और उसे मारता-पीटता भी । एक श्रॅंधेरी रात को रिवया वहाँ से भाग निकली । रात श्रॅंधेरी, रास्ता वीहड़ । ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसका दाहिना हाथ टूट गया । उस दारुण दशा में रिवया ने घरती पर मस्तक टेककर प्रार्थना की—'हे प्रभु ! मुभे अपनी इस दुर्शा का शोक नहीं है । में तुभे भूलूँ नहीं और तू मुभपर प्रसन्न रहे— वस यही प्रार्थना है ।

ृ कुरान पढ़ने श्रीर एकान्त में प्रार्थना करने का रिवया को व्यसन-साथा। श्राधी रात को जब सभी सो जाते रिवया प्रमु की प्रार्थना करती। एक रात वह ऐसी ही प्रार्थना कर रही थी— 'हे प्रमु तेरी हो सेवा में मेरा दिन-रात वीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर में क्या करूँ? तूने मुभे पराधीन दासी बनाया है, इसिलये में सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती। हे प्रमु! इसिलये मुभे चुमा कर।

सेठ, जिसके यहाँ वह थी, बाहर से यह सुन रहा था। अपनी कठोरता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई। रबिया के चरणों में गिरकर उसने चमा माँगी और श्रद्धा-भिक्तपूर्वक कहा—'आप मेरे घर में रहेंगी तो मैं आपकी सेवा कहाँगा, आप अन्यत्र रहना चाहें तो आपकी इच्छा।' मालिक के मन में प्रमु की प्रेरणा सममकर रबिया उसे नमस्कार कर बिदा हो गयी। वहाँ से जाकर उसने कठोर तपश्चर्या में जीवन बिताया।

महात्मा हुसेन उन दिनों में बसरे में ही थे। रिवया उनके सत्सङ्ग में जाया करती और धर्म-चर्चा में भाग लेती। एक बार निर्जन वन में जाकर रिवया ने योगाभ्यास किया और आयु का शेषांश मका में ही विताया। इब्राहम आदम से मका में ही उसका सत्सङ्ग हुआ था। जीवनपर्यन्त कौमार्यव्रत का पालन कर भजन में जीवन बितानेवाली देवियाँ इस जगन में गिनती की ही हुई हैं।

एक दिन हुसेन ने रिबया से पूछा—तुम्हारामन विवाह करने का है ?

रिवया ने उत्तर दिया—विवाह तो होता है शरीर का, मेरे पास शरीर है ही कहाँ ? यह शरीर तो मैं ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूँ, कहो, अब कौन-से शरीर का विवाह करूँ ?

एक बार एक धनिक ने रिवया को फटे-पुराने कपड़े पहिने देखकर कहा—'देवि! यदि आप सङ्केतमात्र कर दें तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाय।'

रिवया ने उत्तर दिया—'तुम भूल करते हो। सांसारिक दरिद्रता दूर करने के लिये किसीसे भीख क्यों माँगूँ ? इस संसार में उस परमात्मा का राज्य फैला हुआ है—उसे छोड़कर दूसरे से क्यों माँगूँ ? जो कुछ लेना होगा उसीके हाथ से लूँगी।

एक बार रिवया बीमार हो गयी। हाल पूछने के लिये श्रव्दुल उमर श्रीर सुफियान श्राये श्रीर रिवया से कहा कि स्वास्थ्य के लिये तुम प्रभु से प्रार्थना करो। रिवया बोली—यह क्या कह रहे हो ? मेरे इंस रोग में क्या उस प्रभु का हाथ नहीं है ? मैं तो उसकी दासी हूँ। दासी की श्रपनी इच्छा कैसी ? मेरी जा इच्छा प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो वह सवेथा त्याज्य है।

रिवया की प्रार्थना थी—'हे प्रभु ! यदि मैं नरक के डर से ही तेरी पूजा करती होऊँ तो मुफे उस नरक की आग में जला डालना। और यदि स्वर्ग के लोभ से मैं तेरी सेवा करती होऊँ तो वह मेरे लिये हराम हो । किन्तु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिये ही तेरा पूजन करती होऊँ तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से मुफे विज्ञित न रखना।

### जायसी को प्रेमानुभूति

करि सिँगार ता पहँ का जाऊँ। भोही देखऊँ ठाँवहि ठाऊँ॥

जायसी एक बहुत ही ऊँचे महात्मा हो गये हैं। वे सूफ़ी फकीर थे। एक कम्बल लपेटे रहते थे। जो कुछ किसीने दे दिया, उसीमें मस्त रहते थे। कोढ़ी के रूप में भगवान ने जायसी को दर्शन दिया। इस दर्शन की कहानी बड़ी विचित्र है। जायसी कभी अकेले भिचान्न भी नहीं खाते थे। जो कुछ मिलता था, उसमें से दो एक साधु फकीरों को भोजन करा लेते थे, फिर जो कुछ बचता था, उसे ही प्रसाद-रूप में प्रहण करते थे। एक बार एक जंगल में नदी-तट पर भिचा का अन्न लेकर जायसी बैठे थे। वे किसी की बाट जोह रहे थे। इतने में एक कोढ़ी सामने से गुजरा। जायसी ने उसे पुकारा। पास आने पर जायसी ने देखा कि इसके शरीर से रक्त-पीब बह रहा है और मिनखयाँ भन्ना रही हैं। परन्तु,

जायसी के मन में तिनक भी घृणा नहीं हुई। उन्होंने भिन्ना के श्रित्र को 'श्रितिथि' के सामने रख दिया। रक्त श्रीर पीव से श्रासावित रोपांश के पीने की वारी श्रायो तब जायसी ने हठपूर्वक श्रिपने श्राप ही पीना चाहा। ज्योंही उन्होंने उसको अपने मुँह से लगाया, उक्त कोड़ी श्रांखों से श्रोमल हो गया। विस्मय से भरे हुए जायसी बोल उठे—

वुंदिहं सिंधु समान, यह अचरज कासों कहीं। जो हेरा सो हेरान, 'मुहमद' आपे आप महें॥

परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर जायसी वस मस्त होकर जंगलों में घूमा करते थे। वे प्रेम की पीर में बेसुध रहते थे। उस समय की उनकी स्थिति का पता नीचे की कुछ पंक्तियों में मिल सकता है-

सुख भा सोच एक दुख मानूँ। वहि बिन जीवन मरन के जानू॥ ं नैन रूप सीं गयेउ समाई। रहा पूर भर हिरदय छाई॥ जहँवै देखों तहँवै सोई। और न आव दिप्टतर फोई॥ आपन देख देख मन राखों। दूसर नाँव सो कार्सो भाखों॥

प्राण्नाथ के विना यह जीवन मृत्यु के समान है। मेरी श्राँखों में वह परमात्मज्योति श्रपनी श्रमित छवि के साथ समा गयी श्रीर हृदय को उसने छा लिया। श्रव जिधर भी दृष्टि जाती है, वहीं वह दीखता है—मेरी दृष्टि की सीमा में श्रीर कोई श्राता ही नहीं। 'उस' में श्रपना 'सर्वस्व' देख-देखकर मन में ही जुगाये रखता हूँ; फिर दूसरे का नाम क्यों लूँ, दूसरे की चर्चा क्यों कहूँ?

जायसी वड़े ही कुरूप थे। उनकी एक आँख शीतला के कारण चली गयी थी। एक वार अमेठी के राजा ने जायसी का नाम सुनकर उन्हें अपने राज्य में बुलवाया। जायसी की कुरूपता देखकर वे हँस पड़े। इसपर जायसी ने कहा—

#### मटियहिँ हँससि कि कोंहरिह ?

श्रथीत् श्राप मेरी इसी मिट्टी (शरीर) को हँस रहे हैं या इनके वनानेवाले कुम्हार (परमात्मा) को ? राजा लिजत हो गये। जायसी, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, एक पहुँचे हुए सूकी फकीर थे। सूकी मत में परमात्मा की प्रियतम के रूप में उपासना की जाती है। सूकी साधना श्रीर हमारी 'मधुर साधना' में बहुत श्रिषक समानता है। जायसी के लिये संसार की सब वस्तुएँ, संसार के सार व्यापार,परमात्मा के साथ श्रपना सम्बन्ध चितार्थ कर रहे थे—यह समस्त प्रकृति उस 'परमपुरुष' से मिलने के लिये श्रहिनश उत्सुक है, व्याकुल है। जायसी ने श्रपने हृदय के भीतर उस परमपुरुष की श्रलौकिक रूप-श्राभा को देखा जिसकी ज्योति से श्रनन्त ब्रह्माण्ड जगमग कर रहे हैं—

देख्यों परमहंस परिछाहीं। नयन जोति सो बिछुरत नाहीं॥

मैने परमहंस (परमात्मा) की श्रमर शीतल छाया को स्पर्श किया। श्रब वह ज्योति एक च्रण के लिये भी श्राँखों से बिछुड़ती नहीं। संसार में जो कुछ भी 'सुन्दर' प्रतीत होता है वह परमात्मा की सुन्दरता के छायामात्र हैं—'तस्यैव भासा सबेमिदं विभाति ?'

> नयन जो देखा कॅवल भा, निरमल नीर सरीर। हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर॥

सरोवर में चारों श्रोर जो कमल दिखायी पड़ रहे थे, वे उस (परमपुरुष) के नेत्रों के प्रतिबिम्ब थे; जल जो इतना स्वच्छ दीख पड़ता था वह 'उस' के स्वच्छ निर्मल शरीर के प्रतिबिम्ब के कारण; उसके हास की शुभ्र कान्ति की छाया वे हंस थे जो इधर-उधर दिखायी पड़ते थे श्रीर उस सरोवर में जो हीरे थे, वे उसके दाँतों की उज्ज्वल दीप्ति से उत्पन्न हो गये थे। इतना ही नहीं— रिव सिस नखत दिपिहिँ औहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती॥

सूर्य, चन्द्रमा, नचत्र, रत्न, पदार्थ, माणिक्य, मोती सभी कुछ। उसी 'एक' की ज्योति के कारण ही प्रकाशमान हैं।

प्राणिपय हृदय में ही वसता है; परन्तु उसके दर्शन नहीं हो पाते। यह दु:ख किससे रोया जाय ?—

पिउ हिरदय महँ भेंट न होई। को रे मिलाव कहीं केहि रोई। विरह की जो अधीर दशा है, वह बहुत ही करुए और दारुए हैं—

बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ। चातक भइउँ कहत पिउ पीऊ॥ जरिउँ बिरह जस दीपक बाती। पथ जोवत भइँ सीप सेवाती॥ भइउँ बिरह दही कोइल कारी। डारि-डारि जिमि कृकि पुकारी॥

कौन सो दिन जब पिड मिलें, यह मन राता जासु। वह दुःख देखें मोर सब, हों दुख देखें तासु॥

जायसी उस दिन की तीत्र प्रतीचा में है जब प्राणाधार आकर स्वयं उसे गले लगा लेगा और वह उससे दो-दो बातें कर सकेगा, अपने हृद्य की व्यथा को सुना सकेगा। 'उस' के मिलने पर तो—

> तौं हों रहों झरानी, जों ही आव सो कंत। एहि फूलि एहि सेंदुर, होइ सो उट्टै बसंत॥

इसी फूल (शरीर) से जिसे तुम इतना कुम्हलाया हुआ कहते हो, और इसी सिन्दूर की फीकी रेख से जो रूखे सिर में दिखायी पड़ती है फिर वसन्त का विकास और उत्सव हो सकता है यदि 'पति' आ जाय।

मङ्गलमिलन के मन्दिर में प्रवेश कर जब जायसी अपने हृदय-धन से मिलते हैं, तो एक अपूर्व आनन्द की विस्मृति में

श्रपने को खो देते हैं। श्रपनी स्थिति का जब हलका-सा ज्ञान हो जाता है, तो एक श्रपूर्व श्रसमंजस का श्रनुभव करते हैं—

रहीं लजाइ तो पिउ चले, कहीं तो कह मोहि ढीठ।

मिलन की इस मधुर मङ्गलबेला में यदि मैं लिजित हो कर घूँ घट सरका लूँ तो पिय रूठकर चला जाय श्रीर में हाथ मलती रह जाऊँ, श्रीर यदि जरा घूँ घट को उठाकर उसके चरणों को पकड़ लूँ तो मुक्ते वह ढीठ ही समकेगा। श्रसमंजस की यह मधुर श्रमुत्ति कितनी कोमल, कितनी जादूभरी है; जिसका थोड़ा-बहुत श्रमुभव प्रत्येक भक्त को होता होगा। वास्तव में 'उसे' रोकते भी नहीं बनता, न छोड़ते ही बनता है।

नववधू को 'पित' के घर जाने में पहले तो वड़ी मिमक,सङ्कोच और लज्जा होती है, परन्तु, जब एक बार घूँघट हटकर 'पित' का दरस-परस हो जाता है,तो समग्र हृदय वहाँ उसके चरणों में आप ही आप निछावर हो जाता है और फिर एक च्रण का वियोग भी असहा हो जाता है। जब तक प्राणनाथ से 'परिचय' नहीं, तभी तक मायके से प्रेम और ससुराल से विराग है। इस मायके में रहना भी कै दिन है?

छाँ दिउ नैहर, चालउँ विछोई । एहि रे दिवस कहँ हों तब रोई ॥ छाँ दिउ आपन सखी सहेली । दूरि गवन तांज चिलेउँ अकेली ॥ नैहर आइ काह सुख देखा । जनु होइगा सपनेकर लेखा ॥ मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं । जहाँ जाइ पुनि आउब नाहीं ॥ हम तुम मिलि एके सँग खेला । अंत विछोह आनि जिउ मेला ॥

इस संसार से जो हमारा अनुराग और आसिक है, वह ठीक वैसा ही है जैसा कन्याओं का मायके से। परन्तु हमारा सचा और अपना देश तो 'साजन का घर' ही है। जब हम सच्चे रूप में श्रपने 'हृद्यधन' को पहचान लेंगे, तो हमारी इस संसार में जो श्रामिक है वह तो मिट ही जायगी, साथ ही हमें 'उस' के सिवा कुछ श्रच्छा लगेगा ही नहीं। यह भाव कवीर श्रीर दादू तथा श्रम्यान्य निर्गानिये संतों में वहुत श्रिधक श्राया है।

यहाँ, इस पृथ्वी पर हमारा जितने दिन का रहना है, वह 'प्रियतम' के विरह में ही वीत रहा है। विरह का यह ताप वड़ा ही मधुर होता है। इसे जो 'दु:ख' नाम से पुकारते हैं, वे विरह के रस से परिचित नहीं हैं। विरह का ताप मधुर इसिलये है कि उसमें प्रीतम की स्मृति है, उसमें स्वयं 'साजन' की मृर्ति विलसती रहती है। जायसी ने इस माधुर्य के रहस्य को वड़े ही अनूठे ढंग से खोला है—

लागिउँ जरे जरे जस भारू । फिरि फिरि भूँ जेसि, तजिऊँ न बारू।।

भाड़ की तपती वाल् के वीच पड़ा हुआ अनाज का दाना जैसे वार-वार भूने जाने पर उछल-उछल पड़ता है पर उस वाल् से वाहर नहीं जाना चाहना, उसी प्रकार इस प्रेमजन्य संताप के अतिरेक से मेरा जी हट-हटकर भी उस संताप के सहने की बुरी लत के कारण उसी की ओर प्रवृत्त रहता है। मतलव यह कि वियुक्त प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विह्वल हो जाता है; फिर भी वह वार-वार उसीका ध्यान करता रहता है। प्रेमदशा चाहे घोर यन्त्रणामय हो जाय; पर हृदय उस दशा से अलग होना, नहीं चाहता। विरह की इस दारुण यन्त्रणा में—

हाड़ भये सव किंगरी, नसें भई सव ताँति। रोवँ रोवँ ते धुनि उठै, कहीं विथा केहि भाँति॥

जो अग्यु-अग्यु में व्याप्त है, जो हर समय हमें भीतर और वाहर दोनों ओर से देख रहा है, उससे मिलने के लिये क्या श्रङ्कार किया जाय ? फिर भी भक्त का मन तो मानता नहीं और इसी हेतु 'उस' के निमन्त्रण पर 'तन मन जोबन साजिकै, देइ चली लेइ भेंट'। सिम्मलन की उत्करिटा या अभिलाषा इतनी तीत्र है कि अपने शरीर, मन और यौवन को सजाकर भेंट में देने के लिये भक्त चला । लेकिन तुरन्त ही अपनी बाल-बुद्धि पर दृष्टि जाती है और वह सोचता है—

करि सिंगार ता पहें का जाऊँ। ओही देखहुँ ठाविह ठाऊँ॥ जौ पिउ महँ तौ उहै पियारा । तन मनसों निहं होहि नियारा॥ नैन माँह है उहै समाना । देखों तहाँ नाहि कोउ आना॥

शृङ्गार करके उसके पास क्या जाऊँ ? उसे ही तो सर्वत्र देख रहा हूँ। पिय तो प्राणों में बसा हुआ है। वह शरीर और मन से भिन्न हो भी कैसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ दृष्टि जाती है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं। उसके वाणों से समस्त संसार विंधा हुआ है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है।

> उन वानन्ह अस को जो न मरा। बेधि रहा सगरो संसारा॥

सूफी सत में ब्रह्म की भावना अनन्त सौन्दर्य और अनन्त गुणों से सम्पन्न परम प्रियतम के रूप में करते हैं। सर्वात्म-समर्पण के अनन्तर भक्त का भगवान् में लय हो जाता है, वह सर्वथा तद्रूप, तदाकार, एक और अभिन्न हो जाता है। इस लय की आवस्था का सूफी धर्म में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है—

'फ़ना'—वह स्थिति है जिसमें साधक अपनी अलग सत्ता की प्रतीति से परे हो जाता है। इसके बाद 'फ़क़द ' की अवस्था है जिसमें अहंभाव का सर्वथा नाश हो जाता है। 'सुक ' अथवा प्रेममद की स्थिति वह है जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को खोकर सर्वदा और सर्वत्र अपने 'प्रीतम' को ही देखता है और

उसी श्रमर दिन्य प्रेम में माता-माता फिरता है। यह तो त्याग-पत्त की साधना-प्रणाली है। प्राप्तिपत्त से इसी वात को दूसरे ढंग से न्यक किया जाता हैं— 'वक्ता'—वह स्थित है जिसमें साधक परमात्मा में ही श्रखण्ड विश्वास श्रीर श्रद्धा रखते हुए उसी 'एक' में निवास करने लगता है। इसके बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है जिसे सूफी लोग 'वज्द' कहते हैं श्रीर श्रन्त में है 'शह्व' श्र्यात् पूर्ण शान्ति।

प्रेम का यह पथ जितना ही सरल प्रतीत होता है वास्तय में यह उतना ही कठिन है। यह तो सिर का सौदा है। यह पथ तो 'सीस उतारे भुइँ धरे, तापर राखें पाँव' का है, इसमें 'मैं' श्रीर 'हरि' एक साथ नहीं रह सकते। हरि को पाने के लिये 'मैं' का लोप करना ही होगा।

> आपुहि खोए पिउ मिलै, पिउ खोए सव जाह । देखहु बूझि विचार मन, लेहु न हेरि हेराह ॥

श्रपने को खोने पर ही पिय मिलेंगे। यदि उस प्राणाधार को हो खो बैठें, तो सब कुछ उसीके साथ गया! फिर मन में समभन्वभक्तर क्यों न श्रपने को खोकर हिर को पा लें? परन्तु, इस प्राप्ति के लिये मन श्रीर तन को दर्पण की भाँति निर्मल कर लेंना पड़ेगा। जब हमारा मन दर्पण के समान स्वच्छ हो जायगा, तो साई की छवि उसमें श्राप ही श्राप उत्तर श्रायगी।

तन दरपन कहँ साजु, दरसन देखा जो चहै। मन सों लीजिय साँजि, 'मुहमद' निरमल होह दिया॥

काम , क्रोध, तृष्णा, मद् और माया को जायसी ने दर्पण की मैल वतलाया है । इनके हट जाने पर अन्तस्तल ऐसा निर्मल हो जायगा कि उसमें 'साजन' स्वयं आ विराजेंगे । कमी तो अपनी हो ओर है। 'प्राणनाथ' को देखना तो हमें ही स्वीकार नहीं है। यदि सची लगन हो तो एक चण भी उसके बिना रहना दूभर हो जाय। 'वह' तो स्वयं मिलने के लिये राह रोके खड़ा है। हम वार वार उसके अपार प्रेम और अमित आकर्षण को उकराकर उसकी ओर पीठ फेर लेते हैं। वह बार-बार प्रतिपत्त हमें अपने आलिङ्गनपाश में वाँघ लेने के लिये उत्सुक है; परन्तु हम ही दुनिया को छाती से चिपकाये हुए हैं और घूँघट के पट को हटाना नहीं चाहते। उससे मिलने, उस कवक देखने की उत्कट चाह तो हमारे हृदय में पहले होनी चाहिये; उसे अपनाने में क्या विलम्ब लगेगा? माया के घूँघट को हटाकर और हृदय की ज्ञान-क्षी आँखें खोलकर देखने पर तो 'वह' यहीं और अभी मिल जाय। क्योंक—

दूध माँझ जस घीउ है, समुद माँझ जस मोति। नैन मींजि जौ देखहु, चमिक उठे तस जोति॥

दूध में जैसे घी है और समुद्र में जैसे मोती है, उसी प्रकार श्राँखों को ठीक से खोलकर देखा जाय तो प्राणाधार हरि की ज्योति मलक उठे!

#### श्रखरावट: जायसी का सिद्धांत-ग्रंथ

साधना और स्वानुभूति के सहारे जीवन के अंतःपुर में अवेश कर हमारे अमर किवयों ने अमर जीवन की अमर रागिनी छेड़ी है। एक ही प्रच्छन्न प्रवाह समस्त चराचर के हृद्यदेश को रस से सराबोर कर रहा है। इस विविध-रस विश्व में एक ही रस है, और उसी एक रस को छककर पी लेने पर संसार का सारा वैषम्य, सारा विरोध अस्तित्व-रहित हो जाता है। सर्वात्मभाव की उस उच्च मनोभूमि से देखने पर अखिल सृष्टि का वस एक ही रूप रह जाता है। वहाँ एक और अनेक का भेद नहीं रहता। वहाँ अहम् का लय हो जाता है। सारा विश्व किव के स्वर में अपना स्वर मिलाकर अपनी वेदना एवं उल्लास को प्रकट करता है। ऐसे ही अमर संगीत की सृष्टि आदिकिव महर्षि वाल्मीिक ने क्रोंच-मिश्रुन में से एक को व्याधे के वागा से आहत देखकर की थी और उनकी व्यथा वागी के सहज प्रवाह में फूट वही थी—

मा निपाद प्रतिष्ठां स्वमगमः शाश्वतीः समाः। यक्ष्रींचिमिथुनादेकमवधीः काममोहिताम्॥

वाणी का यही प्रयास-हीन प्रवाह श्रमर काव्य का श्रनंत स्रोत है। इसी रस को तुलसी ने, सूर ने, जायसी ने, मीरा श्रीर कबीर ने, शेक्सिपयर श्रीर शेली ने, कालिदास श्रीर भवभूति ने, गेटे श्रीर होमर ने पिया श्रीर संतो ने श्रात्मानुभव के शीतल, सुखद एवं मधुर स्पर्श में श्रानंद-विह्वल होकर गाया था—

**घूँ घट का पट खोल रे तोहि 'राम' मिलेंगे।** 

इसी 'राम' की खोज में अपने अंतः का समुद्र मथकर संतों ने कुछ 'मोती' खोज निकाले हैं । इन्हीं मोतियों में अखरावट, विनयपत्रिका, सूरसागर, कबीर की साखियाँ तथा थ्रेम-दीवानी मीरा के दर्-भरे गीत हैं। इन कवियों की एक-एक लय में मानव हृद्य की अमर लालसाओं की सनातन अभिन्यिक है। यहाँ थका हुआ संसार चिरंतन शांति एवं अनंत विश्राम पाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु का है त मिटकर, वस, एक ही वस्तु रह जाती है—वह है अमर जीवन का अनंत संगीत।

अस्तु, इन संत-किवयों में, जिन्होंने जीवन का वास्तिवक रहस्य भली-भाँति सममा है, जो संसार की गुत्थियों को सुलमा सके तथा जिन्होंने पर्दा हटाकर भीतर 'माँकी' पायी है, मिलक सुहम्मद जायसी का एक बहुत गौरवपूर्ण विशिष्ट स्थान है। जायसी के तीन ग्रंथ मिलते हैं—पद्मावत, अखरावट और आखिरी कर्लाम। पद्मावत में रानी पद्मिनी एवं राजा रतनसेन के प्रण्य एवं परिण्य के रूप में आत्मा और परमात्मा के बिछोह की मधुर कहानी है। जायसी ने बड़ी मधुर भाषा में प्रेम की यह अनमोल कहानी कही है और हीरामन तोता, जिसका वर्णन प्राय: प्रत्येक हिंदू-घर में सुना जाता है, इस काव्य-प्रंथ का प्रधान सूत्र-धार है। जायसी सुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू और सुसल-मान के बीच का जो भूठा आवरण एवं व्यर्थ संकीर्णता है, उसे हटा कर हृदय-देश के सुन्दर संगीत को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में प्रकट किया है और लोक-सोंद्य में परम माधुरी की प्रतिष्ठा कर अग्रा-अग्रा में ओतप्रोत अपने प्रेम-देव का साज्ञात्कार किया है।

'त्र्यखरावट' जायसी का सिद्धान्त-ग्रंथ है, जिसमें सूफी सिद्धांत पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यह ग्रंथ हिजरो सन् ६४७ अर्थात् संवत् १४६७ के लगभग लिखा गया था। उस समय शेरशाह का शासन था। जायसी अवध के रहनेवालेथे और अवधी भाषा में ही इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। दोहा, चौपाई एवं सोरठे के ढंग पर काव्य-ग्रंथ लिखने की प्रथा का जन्म जायसी ने ही दिया। गो० तुलसीदास ने तो इनके पीछे रामायण की रचना की। विशुद्ध कवित्व में जहाँ 'पर-उपदेश' का सर्वथा अभाव है तथा 'स्वांत: सुखाय' की मर्यादा पूर्णतः निभ सकी है, जायसी तुलसीदास से आगे बढ़ गये हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ जायसी और तुलसी की तुलना करना नहीं, प्रत्युत यह दिखाना है कि चौपाई, दोहा, सोरठा में हृदय के मधुर गीत सुनानेवाले कवियों में जायसी का सर्वोच स्थान है। इनकी भाषा उतनी परिमार्जित नहीं है, जितनी तुलसी की; परंतु यह समभ रखना चाहिये कि रामायण का प्रण्यन अखरावट से लगभग सौ साल पीछे हुआ था। जायसी में भाषा अपना स्वाभाविक माधुर्य लिये हुए अभिन्यिक का प्रयत्न करती दीखती है।

'श्रखरावट' में कुल ४३ दोहे हैं। एक-एक दोहे पर सात चौपाई श्रौर एक सोरठा है, जिसका क्रम है—दोहा, सोरठा, चौपाई। सोरठे के बादवाली पहली चौपाई देवनागरी-वर्णमाला के एक-एक अत्तर लेकर लिखी गयी है। स्वरों में केवल अ, आ, ए, ऐ, और उ लिया गया है और व्यंजनों में क से ह तक सभी से प्रारंभ किया गया है। ङ, ए, न, ब, को 'न' ही समका गया है। व्यंजनों के साथ विशेषता यह है कि सभी के साथ आकार जोड़ दिया गया है—जैसे का, खा, गा, घा, इत्यादि।

जायसी के किवत्वपूर्ण, संवेदनशील हृदय की भाँकी देखनी हो, तो उनका 'पद्मावत' ग्रंथ ही देखना चाहिये। 'श्रखरावट' में तो उनके दार्शनिक सिद्धांत एवं श्रात्मानुभूति की श्रलौकिक भलक है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जायसी सूफी किव थे श्रीर ऊँचे रहस्यवादी थे। सूफी मत हमारे भिक्तमार्ग के माधुर्य भाव से बहुत मिलता-जुलता है; उसमें परमात्मा को श्रपने पित के रूप में भावना कर श्रीर श्रखिल चराचर में 'उसी' की मधुर श्रिब की बाँकी भलक देखते हुए, उससे मिलने की तीत्र उत्सुकता में जीवन को पूजा के फूल की तरह समर्पित कर दिया जाता है।

संसार का मूल कोई अज़ेय और अप्रमेय रहस्य है, जिसे सभी मत और सिद्धांत प्रकट करना चाहते हैं; परंतु करने में सर्वथा असमर्थ हैं। कारण, आध्यात्मिक स्वानुभूति स्वसंवेद्य एवं अनिर्वचनीय है। वचनों में उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तर्क एवं विवाद तो वहाँ जा ही नहीं सकते, जिसे उपनिषदों ने मन, वाणी से अलभ्य कहा—

> यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन॥

# फिर कहा है-

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा प्राप्नुवन्पूर्वमर्शत् । तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा द्धाति ॥ —ईशोपनिषत्

'अखरावट' में प्राय: सभी सिद्धांतों के सार तत्व मिलते हैं। जायसी ने श्रपने उदार एवं विशाल हृदय की खिड़की को खोल कर सभी दिशाओं से प्रकाश श्राने का रास्ता बना दिया था। जायसी का मुल सिद्धांत यह था कि जगत की सभी वस्तुएँ, संसार के सारे व्यापार, उस परमसत्ता के साथ अपना अखंड संवंध चरितार्थ करते हैं, जिसके इशारे पर अखिल ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, वह हमारे त्रियतम का संकेत ला रहा है। यह सारा संसार उसी एक प्राणनाथ की जगमग ज्योति से भिलमिल कर रहा है, एक-एक अगु में उसी की छवि छलकी पड़ती है। रहस्यवादी अपने अंत:करण में उस परमसत्ता की श्रखंड ज्योति की श्रनुभूति करता है। 'संकेत'-भरी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी में 'उस' का 'आमंत्रण' हमें 'उस पार' बुला रहा है और वह 'परदे तरकी सुंदरी हमें अपने विराट अभिनय में सम्मिलित होने के लिये प्रतिपल आकर्षित कर रही है। उस परम प्रभु की छवि कए-कण में ज्याप्त है, वह परोच्च शक्ति हमें श्रपने में लय करने के लिये उतनी ही विद्वल है जितनी हम 'उस' में मिलने के लिये। श्रावश्यकता है हमें श्रपने को मिटाने की, श्रपने श्रहम् के लय करने की। इस सॉकरी गली में दो नहीं समा सकते। सूफ़ी बरावर 'ख़ुदा के नूर को हुस्तेवुताँ के परदे में' देखते रहे।

देखेउँ परमहंस परछाहीं, नयन जोति सो विखुरत नाहीं ॥

इस 'ऊँची गैल, राह रपटीली' वाले देश में जाने के लिये 'सर्वस्व-समर्पण' का ही एकमात्र संवल है। प्रकृति के बीच दिखायी पड़नेवाली सारी ज्योति उसी की है।

रवि, ससि नखत दिपहिं ओहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती।

ं वह ज्योति सूर्य, चंद्रमा श्रादि से परे है। उपनिषदों में जिसे कहा है कि—

'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं, नेमा विद्युतो भानित, कुतोऽय-मिनः ? तमेव भानतमनुभाति तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति ।'

श्रथीत् उसी 'एक' की ज्योति से सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत् सभी ज्योतिमान् हो रहे हैं। उस परम पुरुष के बाणों से सारी सृष्टि विंधी हुई है। आकाश में जो इतने नक्तत्र दीख रहे हैं, वे सब उस परम पुरुष के बान के निशाने हैं।

उन्ह बानन्ह अस को जो न मरा, बेधि रहा सगरी संसरा। गगन नखत जो जाहिन गने, वेसव वान ओहि के हने।

'अखरावट' के प्रारंभ में जो सृष्टि-विधान का वर्णन है, वह परंपराभुक (conventional) है और वही आदम होआ का बयान है, जो गेहूँ के फल खाने के अपराध में स्वर्ग से पतित हो गया। इसमें ईश्वर की कल्पना बुद्ध के रूप में की गयी है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस सिद्धांत की पुष्टि बहुधा मिलती है। 'बुंदहि समुद समान', या 'रूख समान बीज महंं से यही प्रकट होता है कि जायसी की भावना यह थी कि बुंद में ही समुद्र समाया हुआ है। सारा संसार-वृत्त बीज रूपी ब्रह्म में ही अव्यक्तभाव से निहित रहता है।

परिणामवाद श्रीर विवर्त्तवाद की भी थोड़ी भलक जहाँ-तहाँ मिलती है—

सुन समुद चल माहि, जल जैसी लहरें उठिहै। उठि-उठि मिटि-मिटि जाहि, 'मुहमद' लोज न पाइए॥

इस नामरूपात्मक जगत् में एक बहाही सत्य है श्रीर संसार— जैसे जल की लहरें हों, उसी में से निकलता श्रीर उसी में लय हो जाता है।

जिस प्रकार निद्याँ अपना-अपना नाम मिटाकर समुद्र में 'एक रूप' हो जाती हैं, उसी प्रकार संत लोग भी नाम रूप से परे दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं। इसी को वेद ने 'एक' सद्विप्रा बहुधा वदन्तिं तथा 'एकं रूपं बहुधा यो करोतिं कहकर अनुभव से अपनी अंतरात्मा के भीतर 'उस' के दर्शन की प्राप्ति से परम श्रानंद बतलाया है। वह परमतत्त्व इस विराद् सृष्टि में श्रोत-प्रोत है-

> दूध माँस जस घीउ है, समुद माँस जस मोति। नयन मीं जि जो देखहु, चमिक उठै तस जोति॥

केवल श्रावश्यकता है नयन मींजकर देखने की। एक श्रॅगरेज भावक संत ने इसी बात को कितने सुंदर शब्दों में कहा है-

When he desires me and I him, I raise the veils between myself and him, I and he become

श्रर्थात् जव मैं उसे श्रीर वह मुभे देखना चाहता है, तो मैं परदा उठा देता हूँ; मैं श्रीर वह एक हो जाते हैं। पुन: सूकी महा कवि हल्लाज के शब्दों में-

Between me and thee loiters, an 'it is I' which torments me .....Oh! take away of thy goodness, this, 'it is I' from between us. This veil separates me from thee, let the veil of ego be torn off, let as not stand away.

इस परदा (veil) का उठ जाना ही अपने भीतर के श्रानंद-सागर में प्रवेश करना है, जहाँ केवल सन्तित सानंद है। यही चीरहरण की मधुर लीला है। जायनी और कवा BVCL 07085

8-1209

सभी संत कियों ने 'अनहद-नाद' सुना और अंत: की ज्योति में अपने को मिलाया था। जायसी का कहना है कि स्वात्मानुभव के बिना इसमें कोई सहारा नहीं। खुद ही चलकर 'पिया की अदारी' के पास पहुँचना है। और यह तभी संभव है जब हम पूर्णत: अपने आप को लय कर दें, मिटा दें, खो दें।

आपुहि खोये पिउ मिले, पिठ खोये सब जाय। देखहु बुझि विचारि मन, लेहु न हेरि हेराय॥

अपने को खोकर 'पिया' के दर्शन होते हैं, फिर क्यों नहीं अपने को 'हिरा' कर 'उन्हें' हेर लेते ?

यह रस तो गूँगे का गुड़ है। उसे स्वयं चख कर ही श्रानंद का सचा श्रनुभव हो सकता है। दूसरे के कहे या बताने पर तो उसका भला क्या ज्ञान होगा ? वह तो 'श्रंधे के हाथी' वाली बात होगी—

> सुनि हस्ति कर नाउँ, अंधरन्ह टोवा धाइ कै। जेहि टोवा जेहि ठाँव, 'मुहमद' सो तैसे कहा॥

वस्तुः सभी मत-सिद्धांत एक ही है श्रीर उसी 'एक' का ही प्रतिविंव सर्वत्र ज्याप्त है—

गगरी सहस पचास, जो कोड पानी भरि धरे। सुरुज दिप अकास, 'सुहमद' सब महँ देखिए॥

वह ज्योति नाम श्रीर रूप से परे श्रखंड है। उस ब्रह्म-ज्योति। पर माया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। उसे तो—

पवन न उड़े, न भीजे पानी, श्रिगिन जरें जस निरमल बानी। ठीक यही भाव गीता में है—

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥

उस परम शक्ति की अपरिमेयता स्वीकार करते हुए कवि ने कहा है—

जो किछु है सो है सब, मोहि बिनु नाहिन कोइ। जो मम चाहा सो किया, जो चाहै सो होइ॥ भोहि जोति परछाँही, नवौ खंड उजियार। सुरुज चाँद के जोती, उदित अहै संसार॥

यह है त ईश्वर और जीव का जो हम देख रहे हैं वह मिध्या है, भ्रम है—

दरपन बालक हाथ, मुख देखें दूसर गरे। तस भा हुइ एक साथ, 'मुहमद' एके जानिए॥

'एकोऽहं बहुस्याम्'—ब्रह्म की जो पिपासा है, उसीके कारणः इस सृष्टि का नाटक प्रारंभ हुआ—

"अपने कौतक लागि, उपजायनि बहु भाँति में।"

सभी रास्ते 'उधर' ही एक लच्च की ओर लिये जा रहे हैं। उसे पाने के असंख्य मार्ग हैं—जितने आकाश में नचत्र हैं और शरीर में रोएँ।

विधिना के मारग हैं तेते, सरग नखत तन रोवाँ जेते। जेइ हेरा तेइ ताँइवै पावा, भा संतोप समुक्षि मन गावा॥ इसे मैथिलीशरण ने इस प्रकार व्यक्त किया है— देखा जहाँ आप अपने को, तुम्हीं दिखायी दिये वहाँ!

जिस प्रकार बछड़ा दूध पीने के लिये व्याकुल होता है, उसी प्रकार गाय भी दूध पिलाने के लिये; जिस प्रकार पित कठोर होते हुए भी अपनी पत्नी के प्रति कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार बहा की भी बेदना 'जीव' में अपने को प्रतिबिंगित करने को

है। ब्रह्म की यह 'वासना' है कि जीव को अपने में मिला ले। 'वहो' मानव-हृदय के भीतर व्यथा बनकर अपनी ओर हमें प्रेरित करता है; हमें अपना दर्पण बना कर अपने 'रूप' की 'छाया' देखना चाहता है—

सबै जगत दरपन के लेखा, आपुद्धि दरपन आपुद्धि देखा। इस सारे जगत् रूपी दर्पण में उसी 'एक' का प्रतिबिंब दिखायी 'पड़ रहा है।

संसार में सबसे निकट और घना संबंध पित-पत्नी का होता है। 'दो' का 'एक' में घुलना उसे ही कहते हैं। पत्नी अपना सारा सुख अपने पित के चरणों में निछावर कर देती है। इसी भाव से प्रेरित होकर भगवान का विराट-कप देखकर अर्जन ने कॉपते हुए स्वर में कहा था। 'भगवन्! विहार, भोजन एवं विश्राम करते समय मुक्तसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 'असत्कार हो गया है, उसे चमा कर दें।'

किस प्रकार ?—जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र, मित्र के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जैसे पित पत्नी के अपराध को ज्ञमा कर देता है; 'प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम्।" इसी 'माधुर्यभाव' में इसका पूर्ण परिपाक होता है। विरह एवं मिलन की सची अनुभूति हृदय के अंतः प्रदेश में गूँ जती रहती है और 'प्रीतम की सेज' तक जाने की तीव्र लालसा में मानव-हृदय की गोपनीय साधना सदा जाअत् रहती है। सारी सृष्टि 'प्राणवल्लभ' का संकेत लेकर बहुत ही मधुर भाव में दृष्टि-गोचर होती है।

अजव तेरा कानून देखा खुदाया। जहाँ दिल दिया, फिर वहीं तुसको पाया॥ संचेप में हमने देख लिया कि जायसी 'श्रात्मदर्शी' किये थे। 'उस पार' उनके काव्य का विषय था। प्रेम उनकी परिपाटी, विरमिलन उनका लह्य, विश्व के श्रागु-श्रागु में इसके निर्माता एवं श्रपने जीवनकांत तथा सर्वस्व की 'हप-माधुरी' देखकर श्रानंद से पुलकित होना, श्रात्मविस्मृत होकर 'उस' की शीतल एवं मधुर-गोद में उसके श्रधरों का रस पीना ही जायसी का एकांत उद्देश्य था। एक ही प्रश्न कवीर के श्रीर जायसी के सामने था, श्रीर वह था श्रन्तर के परदे को उठा देने का। कवीरने बहुत जार से उस परदे को मटका था श्रीर 'चूँ घट का पट' खोलकर श्रुपने 'राम' की भाँकी पायी थी। सूर ने वात्सल्य-रस के अनंत विलास में श्रपने 'हद्य की गुड़िया' पायी थी। तुलसी ने संयम एवं साधना से संसार को 'सिया राम मय' देखा था। मीरा ने श्रद्यंत उत्कर्ण्डा से श्रपनी सहज स्नेह-धारा में नंद के दुलारे को श्रपनी श्राँखों की खिड़की से लाकर 'हिरद्य के रंगमहल' में कैंद कर लिया था।

जायसी का भी पथ कबीर छौर मीरा के बीच से निकला है। कबीर के ज्ञानवाद में भीरा की माधुरी मिला दीजिये, और जायसी का 'रूप' देख लीजिये। जायसी की भिक्त में ज्ञान का पुट मीरा से अधिक था; जायसी के ज्ञान में भिक्त का पुट कबीर से 'श्राधक था। 'मैंया की सूरत' को कबीर ने अपने 'श्रनहद' में, मीरा ने हृद्य के अविश्रांत 'रास' में देखा था। जायसी ने 'पिया की गैल' में प्रेम की लगन एवं ज्ञान का प्रकाश लेकर अपना पथ हूँ दा। 'परदे को एक ओर हटाकर शीशमहल की बाँकी छिब देखी थी— 'जिधर देखता हूँ तू ही तू ही तू है।"

श्रनुभूति के उसी श्रंश को, जिसमें हम श्रपने सारे श्रस्तित्व

को अपने आराध्य में लय कर तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं, समाधि-सुख का अनुभव करनेवालों ने 'ब्रह्म-संस्पर्श' का आत्यंतिक सुख माना है। प्रण्य का विकास इस परिण्य में होता है। जायसी ने अपने 'इकतारे' पर वही अनमोल रागिणी छेड़ी है, जिसे सुनकर मालूम होता है कि किसीने हमारे हृदय की व्यथा चुराकर अपना ली है। उसके राग में विश्व की वेदना मंकृत हो रही है। वह—उस 'शून्य' में जहाँ शब्द नहीं है—मन-वाणी की पहुँच नहीं है, पहुँचता नजर आता है और सोऽहमस्मि, तथा अनलहक की ध्वनि से सारी वसुधा को आसावित कर रहा है। वह स्वयं रस में सराबोर है और पास आनेवालों को भी उन्माद का घुँट पिलाये बिना नहीं रहता। जायसी का चेत्र है हृदय, कबीर का मस्तिष्क। जायसी के रस को एक अँगरेज लेखक ने यों वर्णन किया है—

All at once I experienced a feeling of being raised above myself, I felt the presence of God...
....as if his goodness and his power were penetrating me altogether.....in ecstasy of mine.
God had neither form, colour, odour, nor taste...
....But the more I seek words to express this intimate intercourse, the more I feel the impossibility of describing the thing by any of our usual images. All I can say is that God was present, though invisible. He fell under none of my senses, yet my consciousness perceived Him.

अर्थात् सहसा मुमे एकवार त्रहा-स्पर्श की अनुभूति हुई। मैं

चेतना-हीन था, उसके रस से श्रोत-प्रोत था। मैं उस श्रात्म-विस्मृति के भावों को व्यक्त करने में श्रसमर्थ हूँ × × ×

उस 'परदे' को हटा कर जिसे उपनिषदों में "हिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं" कहा है, अपने भीतर की अलौकिक छवि की रहस्यमयी माधुरी को छककर पीनेवालों के लिये जायसी के अखरावट की 'एक घूँट' बहुत ही अमृतमय प्रतीत होगी।

## महात्मा चरनदासजी

बाउल गंगाराम ने कहा है—तू दासी थी क्या अब रानी होगी? तो फिर तुमे सारा दावा छोड़ना होगा। प्रेम में तू पकड़ी जायगी, तो आराम विराम सब खोना पड़ेगा। तुमे नींद कहाँ, भूख कहाँ? मुक्ति कैसी पुरुष कैसा? तू अपने ही प्रेम में स्वामी के प्रेम का स्पर्श पायगी।

समस्त चर अचर परमात्मा का साकार स्वरूप है। इस समस्त अभिनय का वह एक सूत्रधार अपनी लीलाओं का भीना आवरण डाले पर्दे के भीतर से मुसकरा रहा है। उस सनातन दिव्य सत्ता के स्पर्श में आ जाना, उसे सर्वत्र और सर्वदा अनुभव करना ही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है। यही अनात्म से आत्म में प्रवेश करना है और इसे ही कहते हैं आत्म-सान्नात्कार।

उपनिषदों ने 'श्रात्मानं विद्धि'—'श्रपने को जानो' को ही डंके की चोट कहा है। हमारे ऋषि-मुनियों ने भी बार-बार इसे ही दुहराया है। भगवान से यदि परिचय नहीं हुआ तो यह जन्मा अकारथ गया। साँस-साँस में 'साई' का स्मरण न हुआ तो संसार में आना बेकार हुआ। यही ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं ने बार-बार सुमाया है। भगवान के सिवा सार वस्तु कोई है नहीं। 'हरि' से हृदय का प्रनिथवन्धन न हुआ तो जीवन से क्या लाभ ? ' भिजया राम सब काम विहाई '—यही महात्माओं का उपदेश है। भारतवर्ष की मूल साधना यही रही है। संतों ने अपने भीतर भगवान की भाँकी पायी और समस्त चराचर में उसी एकः परमात्मसत्ता का साज्ञात्कार किया। इस अमृतमन्थन से जो कुछ उन्हें मिला वे 'प्रसाद' हुप में छोड़ गये। हम उस प्रसाद को पाकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं।

महातमा चरनदासजी उन्हीं आत्मदर्शी संतों में हैं जिन्होंने परमात्मा के परिचय में ही अपना सारा जीवन लगाया। मेवात (राजपूताना) के डेहरा गाँव में इनका जन्म १७६० वि० स० के लगभग हुआ था। वे गृहस्थ वैश्य थे और उन्होंने दिल्ली तथा पंजाब में अपने मत का प्रचार किया था। चरनदासी पन्य आज भारतवर्ष के कई हिस्सों में फैला हुआ है वह इन्हीं का है। इनकी प्रधान दो शिष्याएँ थीं—सहजो और द्या। कहते हैं कि उन्नीस वर्ष की अवस्था में महात्मा चरनदासजी जंगल में एकान्त तपस्या कर रहे थे। उसी समय श्रीशुकदेवजी ने इन्हें दर्शन दिये और मन्न दिया। अपने पदों में भी गुरु के रूप में इन्होंने श्रीशुकदेव मुनि का समरण किया है। इनके मत में 'शब्द-मार्ग' वहुत प्रचलित है। योग, ध्यान आदि की वातें प्रमुखरूप से इनके सम्प्रदाय में पायी जाती हैं। महात्मा चरनदासजी ने अपनी बानी में काम, कोध, लोभ, मोह, मान और आशा को सर्वथा परित्याग करने का उपदेश किया है, क्योंकि इनका यह हढ़ विश्वास है कि

इन शत्रुत्रों को जीते विना साधना हो नहीं सकती ।

साधना के आरम्भ में संसार के नाना उपद्रव बड़े ही विकराल क्तप में आते हैं। ज्यों ही मन संसार से हट कर भगवान में लगने लगता है त्यों ही संसार घर लेता है। संसार से छुटकारा हुआ नहीं, फिर मन प्रभु में कैसे लगे ? यह संप्राम ही साधना की सब -से विकट समस्या है। सचा शूर तो वही है जो इन प्रमत्त शत्रुओं पर शासन स्थापित कर सके। साधक का यह संयाम यों तो चलता है जीवन पर्यन्त, परन्तु आगे चलकर जब गुरु का सहारा और भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है तब उसे कुछ सुगमता हो जाती है। साधना के पथ में गुरु का सहारा श्रनिवार्य है। 'बिन गुरु होंहि न ज्ञान'—सनातन सत्य है। गुरु की शरण में जाने पर ही अनात्म का साथ छूट सकता है। गुरु हृदय की आँखें खोलकर हमें भगवान के साथ जोड़ देता है, मिला देता है। गुरु ही -भगवान् द्वारा हमारा 'पाणित्रहण्' कराता है। महात्मा कबीरदास ने तो गुरु और गोविन्द दोनों को सामने देखकर पहले गुरु के ही चरगों में अपने को बलिहार किया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविन्द के दर्शन हुए। गोस्वामी तुलसीदासजी ने 'श्रीगुरु-पद-नख -मनि-गन-जोति' से अपने हृदय को जगमग किया और उनका यह अटल विश्वास है कि श्रीगुरु के चरण-कमलों के स्मरण मात्र से ही हृदय की दिव्य-दृष्टि खुलती है। गुरु के चरण-नख की चुति से महान अन्धकार भी छिन्न-भिन्न हो जाता है और जिसके हृदय में श्रीगुरुचरणों का स्मरण है वह वास्तव में बड़भागी है। गुरु के चरणों की कृपा से ही हृद्य की विमल आँखें खुल सकती हैं श्रीर जब वे श्राँखें खुल गयीं तो संसार रूपी रात्रि का दोष -श्रौर दुख श्राप ही मिट गया; जन्म मरण का बन्धन श्राप ही अञ्चल-भिन्न हो गया।

महात्मा चरनदासजी ने गुरु की महिमा गायी है, और गुरु के चरणों में अपना हृदय अर्पण किया है। चरनदासी पन्थ में गुरुचरणों का आश्रय लेना ही सर्वोच्च साधन है। सहजो और दया तो गुरु का गुणानुवाद गाते-गाते कभी थकतीं ही नहीं। महात्मा चरनदासजी का तो कहना है कि तीनों लोक में हुँ ह आया, परन्तु गुरु के समान कोई न दिखा, क्योंकि उनके नाम मात्र से सब पाप मिट जाते हैं और उनका ध्यान करने से हिर का साचात्कार होता है। गुरु के प्रताप से ही संसार की समय व्याधियाँ मिट सकती हैं और हृदय में अथाह प्रेम उपजता है। इस हाड़-मांस के पुतले को गुरु ने साधन मार्ग में लगाकर धन्य कर दिया। जब से गुरु श्रीशुकदेव मुनि ने कृपा की और मुके दर्शन दिये तब से रोम-रोम में वे ही रम रहे हैं।

मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद लगायो बान। चरनदास घायल गिरे, तन मन बीधे प्रान॥

गुरु ने 'शब्द' के बान साधकर मुक्त मृग पर छोड़ा। मैं घायल होकर गिर पड़ा। मेरे तन, मन, प्राग उस बान से बिंध गये। महात्मा कबीरदास ने भी कहा है—

> हों हिरनी पिय पारधी हो, मारे सबद के बान। जाहि लगी सो जानही हो, और दरद नहिँ जान॥

गुरु के तीर से जबतक हृदय घायल नहीं हुआ, जबतक अन्तर्हिष्ट खुली नहीं, तबतक हिर के दर्शन कैसे हों ? सद्गुरु की छुपा से ही चौरासी लाख योनियों में भटकना बंद होगा। गुरु के चरणों का आश्रय पा लेने पर जगत् के विषयों से जो हमारा संग्राम चल रहा है वह स्वयं मिट जाता है और हमारी सारी शिक्त जो विषयों को जीतने में लगी थी, परमात्मचरणों में वेगमती होकर

चलती है। जिसने मन को जीत लिया उसका तो आधा काम हो गया, अब तो जीते हुए मन को भगवान में लगाना ही वाकी रहता है; और मन अचंचल होकर लगता भी है पूर्णत: भगवान में ही।

भगवान की भाँकी पाने के लिये हृद्य को निर्मल दर्पण के समान बनाना होगा। हृदय पवित्र हो श्रौर भगवान की श्रोर हो तभी हरि के दर्शन होंगे। साधना का प्रधान लच्च है ईरवरोन्मुख होना। समग्र कर्म, सभी व्यापार, समस्त जीवन का एक-एक पल, हृद्य का रेशा-रेशा,शरीर का रोम-रोम श्रीकृष्णार्पण होना चाहिये । साधक तो केवल अपने को ही नहीं अपितु समय विश्व, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड को प्रभु के चरणों में अपण कर देता है। उसके लिये अपना जीवन और यह विश्व 'निर्माल्य' है। नि:शेष श्रीकृष्णार्पण प्रभु की प्रेरणा से ही सम्भव है। परन्तु एक बात तो हम करते रहें—सदैव, श्रहर्निश, सोते-जागते, उठते-बैठते भगवत्स्मरण स्वाभाविक रूप में होता रहे। संसार के विषयों से मुख मोड़कर हमारी सभी इन्द्रियाँ भगवान् को ही विषय करें। मन प्रसु का मनन करे, कान हरिगुण गान सुनें, जीभ भगवान का गुणानुवाद गावे, श्रॉंखें हरि की मूर्ति श्रीर संतों का दर्शन करें, हाथ हरि के चरणों का स्पर्श करें और पैर तीर्थों में घूमें। संचा स्मरण तो करना नहीं होता। प्रियतम तो रोम-रोम में छाये हुए हैं; हृदय के सिंहासन पर विराजमान हैं; भीतर की श्राँखें खोलकर श्रीर श्राव-रण हटा देने पर हिर की जब भाँकी मिल गयी तो उसके स्मरण विना एक चए के लिये भी कल नहीं। प्रियतम का स्मरण तो प्राणों का प्रधान श्रवलम्बन है ही। स्मरण किये विना प्राण टिक नहीं सकते। यही स्मरण सचा स्मरण है।

महात्मा चरनदासजी ऐसे ही स्मरण की चर्चा करते हुए लिखते हैं—

सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँहिं। अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूलै नाहिं॥

सहज स्मरण के द्वारा समस्त वृत्तियाँ जब प्रभुमय हो जाती हैं तो हृदय का द्र्पण स्वतः उज्वल हो जाता और प्यारे की तस्वीर उतर आती हैं। व्यक्तिगत जीवन में यही भगवान का अवतरण हैं। लोगों की दृष्टि में श्रीराम और श्रीकृष्ण भले ही आमल हो गये हों परन्तु संत-महात्मा तो आज भी पूर्ववत् उनका दिव्य दर्शन करते हैं। उनके लिये भगवान का जो प्राकट्य सनातन-काल के लिये हुआ था। संतों के लिये तो आज भी भगवान का दिव्य विग्रह साचात्कार का विषय हैं। हम सांसारिक पुरुष जितना ठोस इस जगत् को सममे हुए हैं उससे भी अधिक विश्वास और प्रतीति उन महात्माओं को परमात्मा के दिव्य दर्शन में है।

महात्मा चरनदासजी ने स्मरण श्रीर 'ली' के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा है-

जग माँही न्यारे रही, लगे रही हिर-ध्यान। पृथ्वीपर देही रहे, परमेसुर में प्रान॥

शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से हम भगवान में रह सकते हैं। छावश्यकता है प्राणों को प्रभु में होम कर देने की। प्रभु के हप, रस, गन्ध और स्पर्श से जब प्राण छोतप्रोत हो गये तब वाकी ही क्या रहा ?

सारी साधना का मूल है प्रेम। प्रेम नहीं हुआ तो जप, तप, पूजा, पाठ किस काम का ? दर्शन तो प्रेम ही करा सकता है। प्रेम के द्वार से ही प्रभु के मन्दिर में प्रवेश होता है। समस्त साधन—जप, तप आदि हृदय में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये ही हैं। प्रभु के लिये हृदय में प्रेम का जब उदय हो गया तब फिर क्या

पूछना है ? प्रेम तो पारसमिण है— वह समस्त साधनों को, सम्पूर्ण जीवन को 'सोना' बना देता है । प्रेम ही श्रीकृष्णापण का एकमात्र साधन है । महात्मा चरनदासजी ने इस प्रकार के भगवत्प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहा है—

हिरदै माहीं प्रेम जो, नैनों झलके आय। सोइ छका हरि रस पगा, वा पग परसों धाय॥

हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा श्रीर श्राँखों में भलक उठा। वही हृदय हिर के रस में पगा है, वे ही श्राँखें उस श्रमृत में छकी हुई हैं—ऐसा प्रेमी धन्य है। उसके चरण-तल में मस्तक नत कर के, उसके चरणों की धूलि सिर-श्राँखों पर रखकर हम भी धन्य हो सकते हैं,। उस प्रेम की चर्चा में महात्मा चरनदासजी के वचन हैं—

> गदगद बानी कंठ में, आँसू टपके नैन। वह तो बिरहिन राम की, तंलफत है दिन-रैन॥ हाय हाय हरि कब मिलें, छाती फाटी जाय। ऐसा दिन कब होयगा, दरसन करों अघाय॥

प्राणनाथ सुध लें या नहीं, भक्त तो प्रभु के बिना रह न सकेगा। वह तो संसार से उदासीन होकर 'पिय' के रंग में राता रहेगा—

पीव चहाँ के मत चहाँ, वह तो पी की दास।
पिय के रँग राती रहे, जगसूँ होय उदास॥
अब तो 'पिय' के सिवा कुछ रह ही नहीं गया है—
जाप करें तो पीव का, ध्यान करें तो पीव।
पिव विरहिन का जीव है, जिव विरहिन का पीव॥

पिय ही विरिहिणों का जीव है, पिय ही विरिहिणों का प्राण है। अपने भीतर डूबकर देखने पर सर्वत्र सर्वदा परमात्मा का दर्शन हो सकता है। परन्तु है यह बहुत ही कठिन। इसके लिये तो अपना सब कुछ होम करना होगा। 'मैं' को मिटाना होगा। जिस प्रकार दूध में घी, मधु में मिठास तथा मेंहदी में रंग ओतप्रोत है उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। परन्तु दूध से घी तथा मेंहदी से रंग निकालने के लिये 'जतन' करना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिये साधन का आश्रय लेना पड़ता है और सचा साधन तो वही है जो प्रमु को मिला दे—

दूध मध्य ज्याँ घीव है, मिहँदी माँहीं रंग। जतन विना निकसै नहीं, चरनदास सो ढंग॥

प्रमु से परिचय श्रथवा मिलन के लिये हमारे संत-महात्माश्रों ने पतित्रता के प्रेम को ही आदर्श रूप में स्वीकार किया है। पतित्रता उसे कहते हैं जो अपने 'पित' के सिवा किसी को जानती ही नहीं। उसका सारा सुख पित पर निर्भर है। पित के सिवा श्रीर किसी की श्रोर वह देखती तक नहीं। पित ही उसकी गित, पित ही उसकी मित है, वह सतत प्राणनाथ के चरणों की दासी है। कवीर, दादू श्रादि महात्माश्रों ने पितत्रता के प्रेम को श्रादर्श माना है। महात्मा चरनदासजी ने भी इसपर बहुत जोर दिया है। उनका कथन है कि संसार के सभी कार्यों में प्रमु की श्राज्ञा का स्मरण बराबर बना रहे। एक भी ऐसा कार्य न हो जो प्राणनाथ को न रुचे। श्रपने पिय के रंग में राती रहे, श्रीर कुछ संसार में उसे सुहावे ही नहीं। वह परपुरुष को विष के समान समके।

पित की ओर निहारिये, औरनसों क्या कास। सबै देवता छोड़िके, जिपये हिर का नाम॥ यह सिर भुके तो हिर के चरणों में ही, नहीं तो टूटकर गिर जाय। अपने 'स्वामी' को छोड़कर दूसरे देवता का स्पर्श कभी न कहाँ; भले ही यह शरीर छूट जाय!

यह सिर नवे तो रामकूँ, नाहीं गिरियो हूट।

आन देव निहं परिसये, यह तन जानो छूट॥

जब पित से 'पिरचय' हो गया तो फिर अब क्या भटकना ?

उसे ही जब एकान्तरूप में भजो जाय तो वह अपना लेगा और
अपने परमधाम में रखकर, बाँह पकड़कर आनन्द देगा—

जब तू जानै पीवहीं, वह अपनी करि लेहि।
परम धाम में राखि करि, बाँह पकरि सुख देहि॥
इसके लिये अपनी और से आवश्यकता है आज्ञाकारिणी
पतित्रता की भाँति बनने की—

आज्ञाकारी पीव की, रहै पियाके संग। तन मन सों सेवा करें, और न दूजो रंग॥

जिसे प्रियतम से मिलन का रस मिल गया उसके लिये संसार के सभी रस नीरस हो गये। जिसने उस अपरूप-रूप को देख लिया उसकी दृष्टि संसार के रूप पर क्यों जायगी? जिसे उसका नाम मिल गया उसके लिये और नाम से क्या ममता? जिसे हिर के दिव्य अङ्ग का स्पर्श प्राप्त हो गया उसे संसार के किसी भी पदार्थ में स्पर्श सुख क्या रह गया? भगवान में एक साथ ही हमारी सभी इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। 'भूमा' का आनन्द भी यही है। इसे ही चरनदासजी ने 'आठ पहर साठों घरी, जागे हिर के ध्यान' कहा है। सदा-सदैव भगवान में जागता रहे; श्रावरण में उत्तम न जाय, गुड़ियों में फँस न जाय! गुड़ियों को फेंकता जाय, खिलोंनों पर श्राँखों को कभी टिकने न दे—पानी की तहरें श्राती जायँ—उन्हें चीरता जाय; 'उस पार' का विस्मरण न हो, प्राणनाथ से मिलना है—यह भूले नहीं। दृष्टि सर्वत्र, सदैव हिर पर ही रहे—संसार के घने श्रावरण को भेदकर, जगत् के श्राकर्पण को वेधते हुए, उमझ श्रीर उल्लास के साथ श्रागे बढ़ता चला जाय—'सोये हैं संसारसूँ, जागे हिर की श्रोर'… श्राज न सही कल, इस जन्म में न सही किसी भी जन्म में प्रभु के दर्शन तो होंगे ही। वह मिलन ही यात्रा की 'इति' है!

## महात्मा धरमदासजी

तोमारे जितिया छव भापन हृदय थोव ।

नतुवा हृइव तोमार दासी ॥

—चगडीदास

तुम्हें जीत कर अपने हृदय में रक्लूँगी। नहीं तो फिर तुम्हारी दासी बनूँगी।

लोक और वेद को मथकर संतों ने सार-तत्त्व निकाला। आत्मानुभव के उस दिव्य प्रकाश में जगत् की कोई सत्ता ही नहीं रही। समस्त नाम-रूप में एक ही नाम और एक ही रूप रह गया। आत्मा में दृष्टि जब डूबी तो सब कुछ परमात्मरूप ही हो गया। वह दृष्टि जहाँ गयी वहाँ केवल हिर ही था। भीतर जब साचा-त्कार हो गया तो बाहर का कोई प्रश्न ही न रहा। सारी लड़ाई, सारी विषमता और विरोध तो भीतर को लेकर ही है। मन को जीत लिया तो जग जीत लिया।

नैनन भागे ख्याल घनेरा॥
जेहि कारन जग डोलत भरमे,
सो साहेब घट लीन्ह बसेरा॥
का साँझा का प्रात सबेरा,
जहँ देखूँ तहँ साहेब मेरा॥
अर्थ उर्थ विच लगन लगी है,
साहेब घट में कीन्हा डेरा॥
साहब कबीर एक माला दीन्हा,
घरमदास घट ही बिच फेरा॥

धरमदासजी कबीर के प्रधान शिष्यों में थे। कबीर की श्रटपटी परन्तु तत्वभरी 'वानी' धरमदास के हृदय में चुभ-सी गयी। धरमदासजी ने देखा कि कबीर जो कुछ कह रहे हैं वह श्रनुभव के रस में सराबोर है। कबीर पढ़े-लिखे तो थे नहीं श्रीर काम भी करते थे जुलाहे का। साधारण बेश श्रीर गँवारू बोली देखकर बहुत लोग कबीर को तिरस्कार की हृष्टि से देखते थे। परन्तु संतमहात्माश्रों को इसकी क्या चिन्ता ? वे तो न 'पन्थ' चलाना चाहते हैं श्रीर न शिष्य-परम्परा ही छोड़ जाना चाहते हैं। कबीर में जो निर्भाकता, हृदता श्रीर श्रक्खड़पन था उसके कारण भी लोग कबीर से जबते से थे। परन्तु जिसपर परमात्मा दया करता है उसकी श्राँखें खोल देता है। कबीर के दर्शन पाकर धरमदासजी ग्रेम-विभोर होकर गा उठे—

आज घड़ी आनन्द की सतगुरु आये मोरे धाम हो। आये गुरुदेव सजन पठयो, भयो हरप अपार हो॥ सकल सुंदर साजि आरत होत मंगलचार हो॥ दियो दरसन मन लुभायो, सुन्यो वचन अमोल हो। अल्य लाया सघन घन की करत हंस कलोल हो॥

दया कीन्हों निर्गुन दीन्हों, आपनी करि सैन हो। भक्ति-मुक्ति सनेही सजनें, लियो परथम चीन्ह हो॥ भये कलमल दूर तन कें, गई तपन नसाय हो। अटल पंथ कबीर दीन्हां, धरमदास लखाय हो॥

धरमदासजी को सबसे पहले कबीर का दर्शन मथुरा में हुआ था। देखते ही धरमदास की श्रद्धा उमड़ पड़ी। परन्तु संतों की लीला भी तो बड़ी विचित्र है। धरमदास को अपनाना था, इसीलिये कबीर श्रचानक उन्हें छोड़कर काशी चले गये। स्वभावतः ही धरमदास व्याकुल हो तड़फड़ाने लगे। आध्यात्मिक पिपासा की यह विकलता बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है—

नैन दरस बिन मरत पियासा।
तुमहीं छाड़ि भज़ूँ निहूँ और, नाहिं दूसरी आसा।
भाठों पहर रहूँ कर जोरी, करि छेहु आपन दासा॥
निसु वासर रहूँ लवलीना, बिनु देखे निहं बिस्वासा।
धरमदास बिनवै कर जोरी, देहु निज लोक निवासा॥

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य आता है जब उसे परमात्मा का संकेत स्पष्ट रूप में मिलता है। यदि उसने उस संकेत को ठीक-ठीक जान लिया और तदनुकूल अपना जीवन बना लिया तब तो मनुष्य-जीवन धन्य हो ही गया। परन्तु हम तो संसार में इतने चिपटे हुए हैं कि इससे परे कोई वस्तु है या नहीं, यह ध्यान भी नहीं होता! जगत् को भला कौन भोग सका? कितने आये और चले गये—संसार उनकी भोग-बुद्धि पर व्यङ्गपूर्ण अट्टहास कर रहा है।

धरमदास के हृदय की ज्वाला उत्कट श्रौर सची थी। वे कबीर की खोज में काशी पहुँचे! उन्होंने कबीर को गुरु रूप में वरण किया और अपनी सारी धन-दौलत लुटा दी और काशी में ही कवीर साहेब की शरण में रहने लगे। कबीर के परमधाम सिधारने के अनन्तर धरमदासजी को उनकी गद्दी मिली और वे वरसों तक कवीरमत का उपदेश करते रहे। धरमदासजी के जन्म और निधन की कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती। लोगों का अनुमान है कि लगभग १४८० वि० संवत् में उनका जन्म और लगभग वि० संवत् १६०० के उन्होंने शरीर त्याग किया। १२० वर्ष की अवस्था उनके दृढ़ संयम को देखते हुए अधिक नहीं है।

धरमदासजी की 'शब्दावली' में उनकी अगाध गुरु-भिक्त, अप्रतिम भगवत्-प्रेम और एकान्त अध्यात्मिनष्टा शब्द-शब्द में भरी पड़ी है। धरमदासजी एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शी संत थे और लगभग चार सौ वर्ष हो चुकने पर भी, आज भी उनकी वानी चन्दन के समान शीतल और अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है; आज भी उसमें से एक अपूर्व विद्युत्-धारा-सी खूट रही है जिसके स्पर्श में आ जाने पर काई लगा हुआ हृदय भी चमक उठता है, मुर्दे में भी प्राण आ जाता है और हम जीवन के विविध प्रश्नों पर एक चिरनवीन परन्तु परम पुरातन हिट से विचार करने लगते हैं।

संतमत में गुरु को खोजकर उसकी शरण में जाना ही पहली सीढ़ी है। गुरु पाना बड़ा ही दुर्लभ है। जिसने सचा गुरु पा लिया उसका काम बन गया, उसका जीवन कृतार्थ हो गया। श्रीगुरु के चरणों की नख-द्युति हमारे कोटि-कोटि जन्मों की संस्कारगत वासना को नष्ट करके हमें सच्चे अध्यात्म-पथ में श्रेरित कर देती है। गुरु ही हमें गोविन्द से मिला सकता है। धरमदासजी सद्गुरु की महिमा गाते-गाते कभी थकते नहीं— गुरु मोहि खूब निहाल कियो।

चूड़त जात रहे भवसागर पकरिके बाँहि लियो।
चौदह लोक वसें जम चौदह, उनहुँसे छोरि लियो॥
गुरु ने मुभे खूब ही निहाल कर दिया। संसार-सागर में में
चहा जा रहा था, गुरु ने मेरी बाँह पकड़कर मुभे ज्वार लिया।
उन्होंने ही छपा कर मुभे यम के फंदे से सदा के लिये छुड़ा दिया।
हृदय की घुंडी खोलकर गुरु ने प्रीतम से साचात्कार करा दिया
श्रीर में सदा के लिये निहाल हो गया। सच्चे गुरु का मिलना
परमात्मा की विशेष दया का शुभचिह्न है—

मोरे पिया मिले सत ग्यानी ।

ऐसन पिय हम कवहुँ न देखा, देखत सुरत लुभानी ॥ आपन रूप जब चिन्हा बिरहिन, तब पिय के मन मानी। जब हंसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरें जहुँ पानी॥ कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढ़ें प्रेम की बानी। धरमदास कवीर पिय पाये, मिट गई आवाजानी॥

गुरु तो स्वयं भगवान् का स्वरूप है। उसे देखते ही हृदय गुलाम बन गया। जब अपने सत्य स्वरूप का वोध हुआ तभी पिय को मैं अच्छी लगी। गुरु की दया से आत्मा अपने परम-पुरुष में मिल गयी। उस आनन्द का क्या कहना? मुक्ति— मुक्ति तो वहाँ चेरी बनकर पानी भरती है। कर्मों का बन्धन स्वयं छिन्न-भिन्न हो गया। कर्मों का आश्रय तो अविद्या ही है। जब स्वयं अविद्या ही मिट गयी तो कर्मों का क्या पूछना? वहाँ तो बस प्रेम-ही प्रेम है! जब सच्चे 'प्रीतम' को पा लिया तो आवा-गमन का भगड़ा कैसा?

गुरुमुख से प्राप्त 'नाम' ही साधक का सर्वस्व है। नाम के रस में साधक सदैव छका रहता है। लोक-परलोक की सुधि उसे क्यों रहे ? वह तो बस 'नाम' में ही मस्त है। रात-दिन, सोते-जागते, उठते-बैठते नाम की धुन लगी हुई है—

नाम रस ऐसा है भाई।

आगे आगे दाहि चलै पाछे हरियर होइ।

बिलहारी वा बृच्छकी, जड़ काटे फल होइ॥

अति कडुवा खट्टा घना रे, वाको रस है भाई।

साधत साधत साध गये हैं, अमली होय सो खाई॥

सूँघत के वौरा भये हो, पीयत के मिर जाई।

नाम रस्स जो जन पिये, धड़पर सीस न होई॥
संत जवारिस सो जन पावै जाको ग्यान प्रगासा।

धरमदास पी छिकत भये हैं, और पिये कोइ दासा॥

'नाम' एक विचित्र चिनगारी है। आगे-आगे यह संसार के सघन वन को जलाता है और पीछे से भिक्क, ज्ञान, वैराभ्य की वाटिका हरी-भरी होती आती है। 'नाम' के द्वारा ही संसार-वृत्त की जड़ को काटा जा सकता है। संसार को काट चुकने पर ही तो जीवन का फल प्राप्त होगा। नाम बड़ी कठिन वस्तु भी है। सहज ही इसका रस पीने को नहीं मिलता। प्रारम्भ में तो यह बहुत ही कडुआ और खट्टा प्रतीत होता है; पीते नहीं वनता। परन्तु जिसने इसे साध लिया उसने अपने आँगन में कल्पवृत्त लगा लिया। 'नाम' का रस सूँघते ही हृदय प्रेम में पागल हो जाता है; पीते ही अहङ्कार भरम हो जाता है, मैं-पन मिट जाता है। जिसने नामरस पी लिया उसके घड़ पर सिर नहीं रहता। शरीर के साथ जो हमारा मोह है, इस शरीर को ही जो हम 'मैं-मैं' समभे हुए हैं, यही सारे दु:खों का कारण है। नामरस पी लेने पर इस मुठे 'मैं' की मृत्यु हो जाती है और सच्चे 'मैं' के दर्शन होते हैं। संत-समागम का अमृत-रस तो उसे ही प्राप्त होगा जिसका अन्तस् ज्ञान-

प्रकाश से जगमगा रहा है। धरमदासजी तो नाम के रस को पीकर छके हुए हैं। यदि और कोई प्रभु का दास हो वह आकर पी ले—द्वार सब के लिये खुला है; केवल शर्त है सिर की। सिर देकर कोई भी रामरस पी ले—

## चरन कॅंवल सतगुरु दिया, हम सीस चढ़ाई।

संतों ने जगत् के अनित्य और असुख रूप को खूव ठोंक-बजाकर देख लिया है। इस कच्चे घड़े का क्या भरोसा ? पानी का बूँद पड़ा नहीं कि यह गला नहीं। इस शरीर में जो हमारी ममत्व-बुद्धि है वही सारे अर्तथ का मूल है ! इस जगत् को 'अपना' कहकर जो हम इससे चिपटे हुए हैं यही हमारा भ्रम है। इस भ्रम को मिटाये बिना तत्त्वज्ञान कैसा ? भक्ति स्त्रीर ज्ञान दोनों में ही जगत् का जगत्रूप मिट जाता है। जगत् की उपा-सना करे वह भक्त या ज्ञानी कैसा ? भक्त के लिये तो 'वासुदेव: सर्वमिति'—सब कुछ केवल वासुदेव हो ज्ञाता है; ज्ञानी के लिये 'सर्वं खिलवदं' ब्रह्म'—सब कुछ ब्रह्म ही है। जगत् के लुभावने क्रप में जो फँसा वह गया। यह जादू तो विष-रस-भरा कनक घट है। जगत् को भोगने के लिये सुख की आकांचा से जिसने पैर बढ़ाया वह ऐसे खंदक में गिरा जहाँ से कोटि-कोटि जन्मों में भी उसका उद्घार नहीं हो सकता। मानव-जीवन का तो परमफल है प्रभु का स्मरण । हरि का स्मरण बना रहे, नित्य-निरन्तर उसीका चिन्तन होता रहे, मन उसके रंग में रँग जाय, उसके अतिरिक्त कुछ रह न जाय—मेरा ऋहं भी स्वयं वासुदेव रूप हो जाय, फिर क्या पूछना ? परन्तु इसके लिये आवश्यकता है विषयों की ओर से दृढ़तापूर्वक मन को मोड़कर हरिचरणों में लगाने की। यह तभी सम्भव है जब हम संसार को इसके असली रूप में देखें—

थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गँवार ॥
कागद के तन प्रतरा, डोरा साहेव हाथ।
नाना नाच नचावही, नाचे संसार ॥
काच माटी के घइलिया, भिर ले पिनहार।
पानी परत गळ जावही, ठाढ़ो पिछताय॥
जस धूँआँ के धरोहरा, जस बालू के रेत।
हवा लगे सब मिटि गये, जस करतव प्रता॥
ओछे जळके निद्या हो, बहै अगम अपार।
उहाँ नाव निहं वेरा हो, कस उतरब पार॥
धरमदास गुरु समर्थ हो, जाको अटळ अपार।
साहेब कबीर सतगुरु मिळे आवागवन निवार॥

अथाह समुद्र की छाती पर कागज की नाव बही जा रही है। रस्सी प्रमु के हाथ है। 'वह' जैसा नाच नचाता है वैसा ही नाचना पड़ता है। हम मूर्छता और अहङ्कारवश अपने को 'कर्ता' मान बैठते हैं; करनेवाला तो केवल हमारा सिरजनहार ही है। उसीके हाथ में हमारा समय जीवन-सूत्र है, वह चाहे जैसा नाच नचावे। यह हमारा शरीर, जिसका हमें इतना अभिमान है, एक कच्चे घड़े के समान है, जरा-सी ठेस लगी, एक वूँद पानी पड़ा और यह गया! परमात्मा ने दयाकर हमें यह मनुष्य का शरीर दिया—इसे पाकर भी फिर नरक का सामान इकट्ठा करना कितनी मूर्खता है! जिसे भी मनुष्य का देवदुर्लभ शरीर मिल गया वह मुक्ति का अधिकारी हो गया। मुक्ति का अधिकारी नरक की तैयारी में जीवन भर तल्लीन रहे—यह कितने आश्चर्य की बात है। मृत्यु का तो किसी को कभी स्मरण ही नहीं होता। ऐसा मालूम होता है मानो हम अमर होकर आये हैं। नित्य हम 'रामनाम सत्य है' का

दृश्य देखते हैं, परन्तु 'रामनाम' की सत्यता हमारे भीतर पैठती नहीं।

धुएँ के धौरहर का क्या आसरा ? हवा वही और यह मिटा ! यह संसार विषयों का महासागर है—इससे तरने के लिये केवल परमात्मा की कृपा और 'नाम' ही नाव है। जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को जो नाच नचाना चाहे वही नाच वह नाचती है, उसी प्रकार हमें भी बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के साथ प्रभु के संकेत-पर मस्ती और अदा के साथ नाचना चाहिये। कहीं इस अभिनय में ममत्व न आ जाय! वह जहाँ भेजे, जैसे रखे उसीमें अपनी परम प्रसन्नता और कल्याण-भावना होनी चाहिये। वास्तव में हम नाच तो रहे हैं निरन्तर उसी एक 'सृत्रधार' के संकेत पर—हम भले ही उस सङ्केत को स्पष्ट अनुभव करें या न करें। जो अपने जीवन की प्रत्येक किया, प्रत्येक श्वास में परमात्मा की प्रेरणा का अनुभव करते हैं वे हर दशा और हर नृत्य में हिर के स्पर्श का सुख अनुभव करते हैं। विधान में ही स्वयं विधाता आकर हमारे प्रत्येक पल को अपने रूप-रस-गन्ध-स्पर्श से ओतप्रोत कर रहा है—

कागद की नइया बनी हो डोरी साहेव हाथ। जीने नाच नचेहें हो नाचब बोही नाच॥

जगत् की त्रोर से मुँह मोड़कर परमात्मपथ में चलनेवाले के लिये महात्मा धरमदासजी के उपदेश बड़े ही त्रमाेल हैं—

> सब्द बिचार नाम घर दीपक छै उर वारो हो। जुगन जुगन के अरुझनि, छन में निरुवारो हो॥ पंथे चछो गरीब होय, मद मोह निवारो हो। साहेब नैन निकट बसे सत दरस निहारो हो॥ आपे जगत जिताह के मन सब से हारो हो। जवन बिधि मनुभा मरे सोई भाँति सम्हारो हो॥

'नाम' का दीपक जलाकर हृद्य में प्रकाश कर लिया और श्रीतम के दर्शन हो गये तब युग-युग की उलक्षन स्वयं एक च्रण में सुलक्ष गयी। जगत की दृष्टि हमपर न पड़े, इसिलये बहुत गरीब बनकर पथ में चलें। अध्यात्म के पथ में श्रहंकार की पैठ ही नहीं हैं। मद और मोह ही तो संसार में भरमानेवाले हैं। इन्हें जब जीत लिया तो बीच का श्रावरण भंग हो गया और ऑखें हर समय, हर स्थान में, सोते-जागते 'उसे' ही देखने लगीं। संसार के साथ संघर्ष में न लगकर मन को संसार से मोड़ लेना चाहिये और तब जीते हुए मन को मनमोहन में लगाना सरल हो जायगा।

मन जब अविचल रूप से प्रभु में लग गया, तो फिर अब <del>'क्</del>या पूछना ?

> राते माते रहो वहुत जिन बोलो हो। निरखत परखत रहो, पलक जिन खोलो हो॥ रजनी के दिहल किवार, सत कुंजी खोलो हो। ते उँजियारि में वैठि, निर्भय होइ खेलो हो॥

वहाँ मधु की धार वह रही है। उसे पीकर छके रहो। अब चोलना क्या? आँखें बंद हैं—भीतर की छिन देख-देखकर गद्गद होते रहो। तमोगुण को पैठने न दो; सत्य का द्वार खोल-कर प्रकाश-राज्य में प्रविष्ट हो जाओ और वहाँ निर्भय होकर हिर से हिलो-मिलो!

एक वार भी, यदि एक च्राण के लिये भी मन पूरा-पूरा पिघल गया श्रीर हिर का रूप-रंग उसमें श्रोत-श्रोत हो गया, तो सदाके लिये ही उस श्रपरूप में निवास हो गया। एकान्त रूप से उसी एक की चाह रह गयी; श्रीर सभी चाह इस एक चाह में समा गयी। उस समय तो हृदय की बस एक ही कातर पुकार है— साहेब चितवो हमरी ओर ।

हम चितर्वे तुम चितवो नहीं, तुम्हरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर॥

में तो तुम्हारी श्रोर एक दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम मुम्पर श्रपनी दृष्टि डालते तक नहीं। हाय! तुम्हारा यह पत्थर का कठोर हृदय!! सब श्रोर से निराश होकर तुम्हारी शरण में श्राया हूँ, तुम्हारा ही भरोसा, एकमात्र तुम्हारा ही श्रासरा श्रोर सहारा रह गया है—मेरे लिये तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं! श्रमु की यह 'कठोरता' भी कितनी मधुर, कितनी मोहक है!

\* इस कठिन दुर्गम पथ पर चलते-चलते साधक थकता नहीं। बीच-बीच में उसे जो 'फॉकी' मिलती जाती है, उससे उसका अ उत्साह अधिकाधिक बढ़ता जाता है। चलते-चलते कभी-कभी वह 'अपने' को सर्वथा खो देता है—

साहेब देखों तेरी सेजरिया हो।

लाल महल के लाल कँगूरा, लालिन लागि किवरिया हो। लाल पलँग के लाल विद्योगा, लालिनि लागि झलरिया हो॥ लाल साहेब की लालिनि मूरत, लालि-लालि अनुहरिया हो। धरमदास विनवै कर जोरी, गुरु के चरन बलहरिया हो॥

कैसी विचित्र बात है कि हम सब कुछ खोजें, परन्तु श्रपने प्रीतम को खोजने का श्रवकाश ही न पावें ? प्रमाद की मोहमयी मदिरा पीकर हम उन्मत्त से हो रहे हैं।

साँझ भई पिया बिना अकुलानी। देस-देस ढूँ हि फिरि आई, लोक-लोक मैं छानी। कोई न खोजे पिय अपने को झुंड की झुंड गुमानी॥ जगत् का जो सुख-भोग है, वह हमें परमात्मसुख-भोग से वंचित रख रहा है। जगत् की श्रोर से मुख मोड़ लेने पर ही परमात्मपथ में चलना सम्भव है। दोनों एक साथ नहीं सघते। एक श्रात्मदर्शी महात्मा के इस सम्बन्ध में बड़े ही श्रानमोल श्रात्मव हैं—

"Mans' life is a paradox. Somehow he is placed in between sense pleasures and Divine pleasures. He must use his endowed reason to distinguish between the real soul pleasures and the pseudo-pleasures of the senses. If the devotee becomes addicted to sense-pleasures, his consciousness becomes caged behind the screen of bodily sensations and he cannot comprehend the superior pleasures of ecstasy in spirit. Do away with attachment to the sense, if you want to feel the joy of Heavenly consciousness vibrating in every cell of the ether."

मनुष्य का जीवन एक विचित्र पहेली है। एक और विषयों का सुख है और दूसरी ओर अध्यातमसुख। वास्तविक आनन्द और भूठे सुख में विवेक द्वारा भेद सममकर सत्य सुख की उपलिट्या भें लगना चाहिये। यदि साधक भौतिक सुख में उलम गया, तो उसकी आत्मा एक पिंजड़े में व्य गयी और वह परमात्मसुख को क्यों जानने लगा ? यदि दिव्य आध्यात्मिक आनन्द की उपलिच्य चाहते हो, तो विषय-सुख की आसिक से मुक्त हो जाओ। परमात्मसुख तो एक-एक अशु में ओत्रोत हो रहा है। आवश्यकता है मोह का आवरण हटाकर एकान्त भाव से परमात्मदर्शन और भगविन्मलन की आकुल उत्कर्ण की।

P

साधना के पथ में चलते हुए बहुधा साधक को श्रपनी बुराइयों श्रीर दुर्बलता का श्रत्यधिक स्मरण हो श्राता है; परन्तु वह निराश नहीं होता। उसका जब यह दृढ़ विश्वास है कि हिर ने मेरी बाँह पकड़ ली है, तो वह भला जगत् की भयानकता से परास्त क्यों हो ? वह श्रीर भी श्रधिक श्रातुरता के साथ हिर का स्मरण करता है—

साहेब मोरिबँहियाँ सम्हारि गही ॥
गिहरी निदया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई ।
मोह-लोभ की लहर उठत है, निदया झकोर बही ॥
तुमिहं विगारो तुमिहं सँभारो, तुमिहं भँडार भरी ।
जब चाहो तब पार लगाओ, निहं तो जात बही ॥
कुमित काटि के सुमित बढ़ाबो, बल-बुधि-ज्ञान दई।
मैं पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही॥

यहाँ गिरधर की एक कुण्डलिया सहज ही स्मरण हो आती है—

नैया मेरी तनक-सी, बोझी पाथर भार।
चहुँ दिसि अति भौरे उठत, केवट है मतवार॥
केघट है मतवार, नाव मॅझधारिहं आनी।
ऑधी उठत प्रचंड, तेहु पर बरसत पानी॥
कह गिरधर कविराय, नाथ हो तुमिहं खेवैया।
उठै दया को डाँड, घाट पर आवै नैया॥

एक बार 'प्रीतम' के दर्शन हो चुके हैं। मैंने सममा यह सुख श्रव मिटने का नहीं। परन्तु संसार से मेरा वह सुख देखा न गया। वह बीच में श्रा टपका। मेरा वह 'सुख' छिन गया। श्रव तो यह जगत्-ही-जगत् रह गया। हिर की वह भाँकी जाने कहाँ विलीन हो गयी! रह-रहकर एक हूक-सी उठती है—

हमरी उमिरिया होरी खेलन की,

पिय मोसे मिलि के विछुरि गयो हो ॥

पिय हमरे हम पिय की पियारी,

पिय विच अंतर परि गयो हो ॥

पिया मिले तब जियों मोरी सजनी,

पिय विना जियरा निकरि गयो हो ॥

इत गोकुल उत मधुरा नगरी,

बीच डगर पिय मिलि गयो हो ॥

धरमदास विरहिन पिय पावै,

चरण कॅवल चित गहि रही हो ॥

उस 'श्रानन्द' का जहाँ चसका लगा कि संसार के सभी रस नीरस हो गये। जगत् में क्या शक्ति कि श्रव हमें प्रीतम से वियुक्त कर सके ? भूल से मैं संसारं को पूजता था, श्रव भ्रम मिट गया श्रीर हृद्य के सिंहासन पर हरिजी विराज रहे हैं—

> स्निर लागे महलिया गगन घहराय। खन गरजे खन विज्ञली चमके, लहर उठे सोभा वरिन न जाय॥ सुन्न महल से अमृत वरसे, प्रेम अनँद होइ साधु नहाय॥ खुली किवरिया मिटी अधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया है बताय॥

संतों की आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। शब्दों में उस आनन्द का वर्णन कैसे हो ? वह तो स्वयंवेद्य है, गूँगे का गुड़ है। जिनके लिये यह जगत् रह ही नहीं गया; जो सर्वत्र, सर्वदा, भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, दायें-बायें, हर घड़ी, हर ठीर केवल हिर का ही दर्शन करते हैं, उसीका स्पर्श करते हैं, उसी का रसास्वादन करते हैं और उसी रस में स्वयं छके रहते हैं— उन के सुख का वर्णन कोई करे भी कैसे ? जो हमारा वास्तव में गित, भर्ता, प्रभु, साची, निवास, शरण और सुहद है, उससे जव पिरचयं हो गया, जब सर्वलोक महेश्वर ही हमारे परम सुहद् हो गये, तब क्या चिन्ता, कैसा द्वन्द्व ?

बहुत वर्ष पहले, बचपन में एक महात्मा को खँजड़ी पर गीत गाते सुना था, मुक्ते वह बहुत भाया। श्राज समक सका हूँ कि वह पद धरमदासजी का था। वह यों है—

कहँवा से हंस आइल, कहँवा समाहल हो।
कहँवा कहल मुकाम, कहाँ लपटाइल हो॥
निरगुन से हंस आइल, संगुन समाइल हो।
कायागढ़ कहल मुकाम, माया लपटाइल हो॥
एक बुंद से काया, महल उठावल हो।
हंस कहे भाइ सरोवर, हम उदि जाइब हो।
मोर-तोर एतन दीदार, बहुरि नहीं पाइब हो॥
इहवाँ कोइ नहिं आपन, केहि सँग बोले हो।
विच तरवर मैदान, अकेला (हंसा) डोले हो॥

लख चौरासी भरिम, मनुख तन पाइल हो। मानुख जनम अमोल, अपन सों खोइल हो॥ साहेव कवीर सोहर गावल, गाइ सुनावल हो। सुनहु हो धर्मादास, पृही चित्त चेतहु हो॥

यदि वस्तुतः हम इसे सममकर हृदयङ्गम कर लें, तो फिर इस अनमोल मनुष्य शरीर का पाना सुफल हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हम सर्वथा निहाल हो गये; क्योंकि 'निहं ऐसो जनम वारंवार'!

## प्रेमयोगिनी मीरा

"I go with a perpetual heartache.

None can see God or Goddess and live"

-Coventry Palmore.

श्राज चार सौ वर्ष से ऊपर हुए प्रमु ने पृथ्वी पर प्रेम की एक पुतली मेजी थी। वह श्रायो। प्रमु के प्रेम में छकी हुई, प्रमु के श्रालिङ्गन में छ्वी हुई, प्रमु के रूप में भूली हुई वह श्रायो। प्रमु के नूपुरों की रुनमुन में श्रपने हृदय की गति मिलाकर, प्रमु को मुरली में श्रपने प्राण ढालकर, प्रमु के पीताम्बर पर श्रपने को निछावर कर, प्रमु की मन्द-मन्द मुसकान पर श्रपना सब कुछ दे डालकर, प्रमु के चरणों के नीचे श्रपना हृदय बिछाकर वह श्रलहड़ योगिनी पैरों में घुँ घुरू श्रीर हाथ में करताल लेकर नाच उठी श्रीर प्रेम के श्रानन्द में विभार होकर गा उठी—

सुनी मैं हरि आवन की भवाज । महैकाँ चढ़-चढ़ जोऊँ मेरी सजनी, कव आवें म्हाराज ! इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीतर गूँज रहा है, मानो अभी कल की बात हो। ऐसा प्रतीत होता है, इन आँखों ने वह प्रेमोन्मत्त नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिन्या मंगल-संगीत सुना है। सन्ध्या का समय है। मीरा आरती कर चुकी है। सामने श्रीगिरधरलालजी की दिन्य मूर्त्ति विराज रही है। कमरे का द्वार बंद है और भीतर सारा स्थान तेज से जगमगा रहा है—दिन्य गन्ध से भर रहा है। मीरा अपने गिरधर के सामने नाच रही है। आँसुओं की धारा वह रही है—भीतर-बाहर सर्वत्र प्रभु का सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पर्श की मादक मधुर सिहरन रोम रोम को प्रेम में डुबोये हुए है।

मैं गिरधर रॅंगराती, सैयाँ मैं गिरधर रॅंगराती । पचरॅंग चोला पहर सखी मैं झुरमुट रमवा जाती । झुरमुट मॉहीं मिल्यो सॉवरो खोल मिली तन गाती ॥

'खोल मिली तन गाती! निरावरण होकर, अवगुण्ठन हटाकर प्राणाधार से मिली, अपने प्राणों के प्राण, हद्य के सर्वस्वः से मिली और मिलकर उसी में मिल गयी, एक हो गयी, तल्लीनः हो गयी! यह बात तो पीछे जाकर खुली जब—

आधी रात प्रभु दरसन दीन्हों प्रेम नदी के तीरा ।

The beloved took me to his warm,
And I laid my bosom bare and clasped Him tight,
Ah! I clasped Him to my bosom.

संसार को इस मिलन और इस विरह का क्या पता ? यह तो कुछ पगलों के लिये—प्रभु-प्रेम के दीवानों के लिये ही है। ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार में चैतन्य और मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए ? मेवाड देश के मेड़ता में मीरा का जन्म वि० सं० १४४४ के लगभग हुआ। वचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोपण का भार इनके दादा राव दूरोजी पर पड़ा। दूरोजी परसवैष्णव थे। मीरा के संस्कार वचपन से ही कृष्णप्रेम से ओतप्रोत थे। वहुत वचपन में ही मीरा ठाकुरजी की पूजा के लिये पुष्प चुनती, माला वनाती और वड़े ही प्रेम से ठाकुरजी को पहनाती। भगवान का शृङ्कार कर वह अपनी तुतली वोली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती। प्रात:काल नींद खुलते ही ठाकुरजी! वस, ठाकुरजी के सिवा न कुछ कहना, न कुछ सुनना। दादाजी जब भगवान की पोड़शोपचार पूजा करते, तब मीरा एकटक देखा करती।

वचपन की ही एक घटना है—मीरा के घर एक साधु आये। उनकी पूजा में श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति थी। मीरा को वह मूर्ति ऐसी लगी, मानो वह उसके जन्म-जन्म का साथी हो। उसे पाने के लिये मीरा का हृदय मचला; पर वह साधु मूर्ति क्यों देने लगे! मीरा को उस मूर्ति के बिना कल कैसे पड़ती! उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटपटाने लगी। साधु ने स्वप्न में देखा कि उसके गिरधरलालजी उस अल्हड़ वालिका के पास पहुँचा आने का आदेश कर रहे हैं। भोर होते ही वह साधु मीरा को मूर्ति दे आया। अब मीरा की प्रसन्नता का क्या पूछना!

ऐसी ही एक श्रीर विचित्र घटना है—मीरा के गाँव एक चारात श्रायी। लड़िकयों को बचपन में श्रपने भावी पित को जानने की वड़ी ही सरलतापूर्ण उत्करठा रहती है। मीरा ने वड़ी सरलता से श्रपनी माता से पूछा—'माँ! मेरा विवाह किससे होगा ?' वची के प्रश्न पर हँसती हुई माँ ने कहा—'गिरघरलालजी से' श्रीर सामने की मूर्ति की श्रोर सङ्केत किया। मीरा के मन में चह बात बैठ गयी कि गिरधरलालजी ही वास्तव में उसके पति हैं। अठारह वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के

अठारह वर्ष का अवस्था से मारा का विवाह मुनाइ के इतिहास-प्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगा के जेष्ठ कुँवर भोजराजजी के साथ हुआ। मीरा अपनी ससुराल में भी अपने इष्टदेव की मूर्ति लेती गयी। मीरा का दाम्पत्य जीवन वड़ा ही आनन्द-पूर्ण था। ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा न करेगी, तो कौन करेगी? मीरा वड़े आदर और विनय के साथ पति की परिचर्या में रहती और साथ ही नियमपूर्वक प्रमु की उपासना भी किया करती।

प्रमु जिसे अपनाते हैं, उसके सारे अन्य वन्धनों और सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। जब तक जीव संसार में किसी का भी आसरा-भरोसा रखता है तब तक वह प्रमु के आश्रय से चित्रत ही रहता है। हम सर्वथा प्रमु के हो जायँ, इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न-भिन्न सम्बन्धों को लेकर जो हमारा अनुराग है, वह सिमटकर प्रमु में केन्द्रीभूत हो जाय, घनीभूत हो जाय! जो प्रेम प्रमु के चरणों में निर्माल्य हो ज्वता है, उसमें सामीदार संसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा? मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे। अब तो मीरा की जीवन-धारा एकवारगी पलट गयी। संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तभाव से श्रीगिरधर- लालजी की सेवा में रहने लगी।

लोक-लाज श्रीर कुल की मर्यादा को श्रलग कर मीरा श्रपने श्राणाराध्य की साधना में श्रहिनश लगी रहती। श्रेम की श्रजस धारा में लोक-लाज कैसे टिक सकती ? मीरा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यहाँ श्रव बराबर साधुश्रों की भीड़ लगी रहती। भगवत्-चर्चा के सिवा श्रव उसे करना ही

क्या रह गया! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा नाचा करती और संतों की मण्डली जमी रहती! घरवालों को मला यह बात कैसे पसंद आती? रागा साँगा की मृत्यु हो चुकी श्री और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंहासन पर थे। उनसे मीरा की ये 'हरकतें' देखी न गयीं। उन्होंने मीरा को मार डालने की कई तद्बीरें सोचीं; परन्तु जिसकी रचा स्वयं परमात्मा कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है! विष का प्याला भेजा। मीरा उसे अपने प्राण्यारे का 'चरणामृत' समक्तर पी गयी! विष भी अमृत हो गया! जिसके अनुकूल स्वयं प्रमु हैं, उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल है ही। पिटारी में साँप भेजा गया। मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि शालप्रामजी को मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया— प्रेमाश्रओं से नहला दिया!

सखी मेरो कानुड़ो कलेजे की कोर। मोर मुकुट पीतांबर सोहै कुंडल की झकझोर॥ ं बृंदाबन की कुंज गलिन में नाचत नंदकिसोर॥

परीचा की इति यहीं तक नहीं थी। मीरा प्रतिदिन श्रिष्ठिक खुलकर साधु-महात्माश्रों में रहने लगी और रात-दिन हरिच्चों तथा कीर्चन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीर में प्राण रहेंगे, उतने छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जायँ—भन्ने ही छूट जायँ, पर कीर्चन कैसे छूटता! सास ने बहुत मना किया, बहुत समभाया-बुमाया; परन्तु यहाँ तो प्रेम की वेदी पर सर्वस्व निछा-वर हो चुका था!

मीरा की एक ननद थी, जिसका नाम था उदा। उसने भी मीरा को 'राह पर लाने' की बहुत चेष्टा की; परन्तु मीरा

का मन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था! उदा से अपनी हार सही न गयी। उसने एक पङ्यन्त्र रचा। विक्रमाजीत से जाकर उसने कहा कि मीरा श्राधी रात को द्वार वन्द कर श्रीर दीपक जलाकर किसी पुरुष से प्रेमालाप करती है। वह पुरुष नित्य मीरा के पास श्राधी रात को पैरों की चाप छुपाये धीरे-धीरे श्राता है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो, तो स्वयं श्राकर देख ले। राणा के क्रोध का श्रव क्या ठिकाना! चेहरा तमतमा उठा। वह श्रभी मोरा का सिर धड़ से श्रलग करने के लिये तलवार लेकर दौड़े!

भादों के कृष्णपत्त की श्राधीरात है। मेघ भागभम बरस रहा है श्रीर विजली कड़क रही है-परन्तु उस मेघ से भी श्रधिक वरस रही हैं वियोगिनी मीरा की दो करुणाविगलित आँखें; उस विजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दर्द-भरा दिल—सॉॅंवरे के विरह में तड़पता हुआ पागल विह्वल हृदय ! संसार सुख की नींद सो रहा है; परन्तु वियोगिनी की श्राँखों में नींद कहाँ, विश्राम कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने .श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के पास दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा कमरा गम-गमा रहा है। मीरा ने पहले हृद्येश्वर के मस्तक पर रोली लगायी और फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया। नववधू के रूप में सजी हुई है। वह एकटक अपने प्राणाधार को देख रही है, देखते-देखते क्या देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृद्येश्वर निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते हुए मीरा का श्रालिङ्गन करने के लिये आगे बढ़ते हैं—मीरा प्रेम के इस अवहनीय भार को कैसे सँभालती ! मिलन की सुख-धारा में वह चली। मीरा ने मिलने के लिये अपने मस्तक को आगे वढाया; परन्त संज्ञाहीन होकर वह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसके संज्ञाहीन

प्राणों ने अपने भीतर देवता के परम शीतल अथच मधुर-मधुर स्पर्श का अनुभव किया ! वह कोमल, पावन, दिव्य स्पर्श !! वह प्रगाढ़ मधुमय प्रणयालिङ्गन !

'वह' श्राया तो प्राण मिलन-सुख के भार को सह न सके श्रीर अब जब प्राणों में संज्ञा लौट श्रायो है तो उसका ही पता नहीं। श्राँखें खुलीं। मीरा के प्राण श्रव भी स्पर्श के श्रानन्द में बेसुध थे! श्राँसुश्रों में सनी हुई वेदनाविगलित वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी श्रा श्राह! एक ज्ञण श्रीर ठहर जाते! कई जन्मों से तुम्हें हुँ दृती श्रा रही हूँ। प्राणों का दीप जलाकर संसार का कोना-कोना छान श्रायी। तुम्हारा पत्म किसी ने नहीं बताया। श्राज बड़ी दया की। श्रह! वह छवि!

निपट बंकट छवि अटके

मेरे नैना निपट वंकट छिब अटके ॥
देखत रूप मदनमोहन को पियत मयूखन मटके।
वारिज भवाँ अलक टेढ़ी मनो अति सुगंधरस अटके ॥
टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके।
मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नट के॥

श्रह ! भर श्राँख श्रभी तो देख भी नहीं पायी थी। कहाँ छिप गये, कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह मन्द-मन्द मुस-काना । जन्ने वड़ी-वड़ी पागल बनानेवाली श्राँखें, वह केसर-तिलक, लहराती हुई श्रलकाविल श्रीर उसपर तिरछा-वाँका मोर-मुकुट ! श्रह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते ! इस प्रकार तरसा-तरसाकर प्राणों को तड़पाने की यह कौन-सी विधि सोच रखी है ! जीवनधन ! श्राश्रो, में तुम्हें प्राणों के भीतर छिपा लूँ—

में अपने सैंया सँग साँची। अब काहे की लाज सजनी परगट है नाची॥

अचानक द्रवाजे फट पड़े श्रीर राणा विक्रमाजीत नंगी तल-वार लिये, क्रोध में तमतमाये भीतर घुस आये ! उन्होंने देखा कि श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े श्रर्द्धमूर्छित दशा में बैठी हुई है और श्रॉंबों से श्रॉसुश्रों की धारा चल रही है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा श्रीर क्रोध-स्फीत शब्दों में कहा—'कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू रातों जागा करती है ? अभी मैं उसका सिर धड़ से अलग किये देता हूँ।' मीरा भावमग्न हो रही थी। उसने ऋँगुली से श्रीगिरधरलालनी की मूर्ति की श्रोर संकेत किया। परन्तु, रागा के लिये तो वह बस एक पत्थर की मूर्ति थी ! कोध में मनुष्य शैतान हो जाता है, उसे उचित श्रतुचित का ज्ञान नहीं रहता। विक्रमाजीत को मीरा की वार्तो का विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर सिंह की तरह गरजते हुए कहा—'श्रमी ठीक ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी ?' नहीं तो आज तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुभाऊँगा । मीरा इरती क्यों ? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है, संसार उसका वाल भी बाँका नहीं कर सकता। मीरा ने दृढ़तापूर्वक कहा—'सच मानो, यही मेरा चितचोर प्रायाधन है। इसी के चरणों में मैंने अपने को निछावर कर दिया है .... अभी देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसका रहा है। एक त्राण भी तो नहीं हुआ वह आया था। श्रह ! वह रूप ! उसने मुसे श्रपने श्रालिङ्गन-पाश में बाँधने के लिये ज्यों ही वाहें बढ़ायीं, त्यों ही मैं श्रभागिनी .... उप !! मत ' पूछो ! उस अपरूप रूप को देखते ही मेरी आँखें कँप गयीं—मैं संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। वह धीरे-धीरे मुरली वजाकर मेरे प्राणों में गा रहा था। ऋह! वह शीतल स्पर्श! वह जगत् का स्वामी अनादिकाल से चित्त चुराता आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है। उसने प्रेमस्वरूपा गोपियों का हृदय चुराया!

इतने से ही उसका जी न भरा ! वे जब स्नान कर रही थीं, उसने उनके वस्न भी चुरा लिये । मैं तो अपने प्राण उसके हाथों बंच चुकी ! वह भला इसे क्यों लौटाने लगा ! देखों ! देखों ! वह अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है । देखों, देखों, वह सलोनी साँवरी सूरत देखों ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! आओ, खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ! संसार में मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन ? आओ, प्राण ! मुक्ते अपने में डुबा लो, एक कर लो—

## श्रीगिरधर आगे नाचुँगी।

नाच-नाच पिय रसिक रिझाऊँ प्रेमीजन को जाँचूँगी॥ लोक-लाज कुल की मरजादा यामें एक न राख्ँगी। पिय के पलँगा जा पौढ़ँगी, मीरा हरिरँग राचूँगी॥

गाते गाते भीरा मूर्च्छित हो गयी। विक्रमाजीत किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो गये। ऊदा श्रीर श्रन्य लड़िकयाँ जो कमरे में श्रायी थीं, भीरों के इस दिव्य प्रेम को देखकर श्रवाक हो गयीं। ऊदा भीरा के चरणों में गिरकर रोने लगी। श्रपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई।

मीरा की भिक्त-सुरिम दिग्-दिगान्तर में फैलने लगी और लोग उसके दर्शनों के लिये स्थान-स्थान से आने लगे। राजमहल में बराबर लोगों की भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया। मीरा को राज-पाट और लोक-लाज से क्या करना था। वह सब कुछ छोड़-छाड़कर घुन्दावन चली। घुन्दावन पहुँचकर मीरा का चस एक ही काम था—मन्दिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्त्तन करना। प्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वहीं श्रद्धा और भिक्त से सिर भुका लेता! घुन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा, मानो वह अपने 'घर' आ गयी है। वहाँ के एक-एक चुन्न, लता-'पत्ता से उसका पूर्व परिचय था। चुन्दावन तो उसके जन्म-जन्म के 'साथी' का देश था। ब्रज की माधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने श्रपने प्रेम-भरे उद्गार प्रकट किये—

या बज में कछू देख्यो री टोना ॥

छे महुकी सिर चली गुँजरिया आगे मिले बाबा नन्दजी के छोना । दिध को नाम विसरि गयो प्यारी 'ले छेहु री कोई श्याम सलोना' ॥ वृन्दाबन की कु'जगलिन में आँख लगाय गयो मनमोहना। मोरा के प्रभु गिरधर नागर सुंदर स्थाम सुधर रस लोना॥

मारा क प्रमु निर्धर निर्मार खुदर स्थान खुदर रस काम प्रवाद के परों में मिरा के आनन्द का पारावार उमड़ आया। मीरा ने पैरों में घुँ घरू बाँ घे, हाथ में करताल ली और माँग में सिंदूर भरकर श्रोहरि की आरती के लिये चली। उस प्रेम-दोवानी अल्हड़ तपित्वनी ने देखा—सामने प्रमुजी की त्रिमुवन-मोहिनी मूर्ति मुसका रही है, वही मोरमुकुट, वही मुरली और वही पीताम्बर! मीरा ने आरती की थाली में से रोली उठायी और प्रमुजी के मस्तक पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मुँद गयीं, उनमें ऑसू भर आये। वह देखती है कि आँसुओं की गङ्गा-जमुना में भी हरिजी की मूर्ति केलि कर रही है। हाथ की रोली हाथ में ही लिये रही—वड़ी विचित्र दशा है। आँखें बन्द करती है तो ह्रद्य के मन्दिर में हरिजी विराज रहे हैं, आँखें खोलती है तो आगे-पीछे, अपर-नीचे, दाहिने-बायें—सर्वत्र गोपाल-ही-गोपाल हैं। जकी ठगी-सी विमुग्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं वनता। कैसे आलिङ्गन करे, कैसे रोली लगाये!

कपूर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती है—कठिनाई से एक बार वह दोपक का थाल घुमा पाती है कि उसकी दृष्टि प्रभु के मोरमुकुट पर अटक जाती है; दीपक का थाल लिये वह विमूद्ध-सी खड़ी रहती है। प्रार्थना के शब्द—'तुम स्वामी मेरे……'का प्रवाह चल रहा है। वाणी गद्गद है, नेत्र अश्रुपूर्ण, हृद्य हरिमय, प्राग्ण-प्राग्ण में, रोम-रोम में श्रीगिरधरलालजी छाये हुए हैं। समस्त विश्व केवल कृष्णक्षप हो रहा है। कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं—मीरा स्वयं कृष्ण हो रही है। उसे अपनी श्रॉंखों पर सहसा विश्वास नहीं होता। ऐसा भासता है, मानो वह स्वप्न लोक में बिचर रही है। प्रीतम के मिलन का जो श्रानन्द है, वह शब्दों में लिखा नहीं जा सकता! कोई कहना चाहे भी तो कैसे कहे?

श्राधी रात हो रही है श्रीर मीरा की श्रारती का उपक्रम समाप्त नहीं हुआ। कभी वह श्राँसुश्रों से प्रोतम के पाँव पखारती है, कभी श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति को छाती से लगाकर उनकी श्राँखों पर श्रपने अधरों को रख देती है। कभी उनके चरणों को जोर से श्रपनी छाती में बाँघ लेती है श्रीर कभी उपालम्भ के मीठे ताने सुनाती है—

स्याम म्होंसो ऐंडो डोले हो । औरन सूँ खेले धमार म्हासों मुखहुँ न बोले हो ॥

वह प्रेम क्या जो अघाना जाने; वह मिक क्या जो समस्त विश्व को अपने प्रभु में लय न कर दे; वह साधना क्या जो संसार के इस सघनपटल को हटा कर अपने प्राणेश्वर को प्रतिपल अखण्ड-रूप से न देखे! वह मक्त क्या, जो सर्वत्र और सर्वदा केवल अपने उपास्यदेव को न देखे। बीच का पदी हटा देने पर रह ही क्या जाता है? संसार कहता है में बना रहूँगा; मक कहता है में तुम्हें मिटा कर ही छोड़ूँगा, और जीत भी मक्त की ही होती है। कितनी सुन्दरता से मक्त इस संसार को मिटाता है! वह संसार से द्वन्द्व नहीं छेड़ता। वह जगत् से लड़ने नहीं ज़ाता। वह तो अपने भीतर प्रवेश कर, अपने हृदयका पट हटा कर अपने 'प्रीतम' की भाँकी पा लेता है। वह भाँकी उसकी आँखों में, उसके रोम-रोम में उतर आती है, अब वह इन आँखों से जो छुछ देखता है सब केवल कृष्ण-ही-कृष्ण होता है। यह संसार उसके सम्मुख 'संसार' नहीं रह जाता। यह तो प्रभु का मङ्गलमय परम मनोहर दिव्य विग्रह हो जाता है। जगत् जब सर्वत्र प्रभुमय हो गया, तो इसका अपना आकर्षण, अपना सम्मोहन कैसा? इसीलिये कहा जाता है कि भक्त के सामने संसार का जादू नहीं चलता।

श्राधी रात हो रही है श्रीर मीरा पूजा में संलग्न है। वाहर का द्वार वंद है। दीपक जल रहा है। प्रभुजी की मूर्ति सामने विहँस रही है। नववधू की भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली है श्रीर माँग में सिंदूर भर लिया है। हाथों में करताल है श्रीर पैरों में घुँघह । प्रेम-विभोर होकर मीरा नाच रही है—

मीरा नाची रे,

पग घुँघरू बाँध मीरा नाची रे।

में तो मेरे नारायण की आपिह हो गयी दासी रे॥
संकीर्त्तन की इस धुन में समस्त विश्व लय हो रहा है। मीरा
के घुँ घरू और करताल माधव के नूपुर और मुरली में मिलकर
एक अपूर्व मादक सङ्गीत की सृष्टि कर रहे हैं। मीरा नाच रही
है और इस पगली भिक्तन के साथ प्रभुजी भी नाच रहे हैं। मीरा
की बंद आँखें हरिजी के रूप-रस का पान कर रही हैं, हृदय कृष्ण
के चरणों में लोट रहा है। प्राणों की भङ्कार नूपुर को रुमभुम में
लय हो रही है। रोम-रोम से हिर हिर !! इस समय संसार नहीं
है। इस विराट रास में केवल कृष्ण-हो-कृष्ण हैं। फिर इसमें
'लोग कहें बिगड़ी' की क्या चिन्ता ? अपने प्राणाधार से क्या
लज्जा, क्या दुराव, क्या पर्दा ? उससे क्या छिपाना जो हृदय का
अधीरवर है, प्राणों का पित है, जीवन का सर्वस्व है ? वहाँ तो
सर्व-शून्य होकर, निरावरण होकर हृदय का पुष्प सर्वतोभावेन

प्रभु के चरणों में समर्पित करना होता है। जो हृदय के भीतर बस रहा है, उससे क्या छिपाया जाय! श्रीकृष्णापण इसी को कहते हैं।

प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंघा हो। राव्दों में इसका वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीत्ता— प्रेमियों के हिस्से येही पड़ी हैं। मिलन की आशा और प्राणाधार की प्रतीत्ता! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमाधार पूर्णते: पकड़ में आ गया, परन्तु प्रेमास्पद की लुका-छिपी! आह! कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है। श्यामसुन्दर पर मीरा की लुमाई हुई दृष्टि जाती है—

नैणा लोभी रे बहुरि सके निहं भाय।

रोम-रोम नख-सिख सब निरखत ललिक रहे ललचाय॥

मैं ठाढ़ी घर आपणे री मोहन निकसे आय।

बदन चंद परकासत हेली मंद-मंद मुसकाय॥

मैं अपने श्राँगन में खड़ी थी। सामने से श्यामसुन्दर निकले।

श्राँखें हठात् उनपर जा पड़ीं, रोम-रोम उसे निहारने लगा। वह छिब हृदय को कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है।

हृदय में अमृत भरने लगा। उनके मुखचन्द की द्युति श्रीर मन्द-मन्द मुसकान हृदय में बरबस घर किये लेती है। मीरा अपने भीतर यह हृदतापूर्वक श्रनुभव करती है कि उसने गिरधरलालजी को पूरी तरह श्रपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे श्रव मीरा के हृदय-देश में बन्दी हैं—

माई री मैं तो गोविंदो लीनो मोल । कोई कहै छाने कोई कहै चौड़े लीनो री बजंताँ ढोल ॥ मैंने डंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया । लोग चाहे जो कहें, मैंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया—अपने हृद्य के अन्दर कैंद कर लिया ! मीरा की ऑखों में, हृदय में, प्राण् में, रोम-रोम में जिस त्रिभुवन सुन्दर की मोहनी मूर्ति वसी हुई है, उसकी भाँकी लीजिये—

> वसो मेरे नैनन में नँदलाल ॥ मोहनी मूरत साँवली सूरत नैना वने विसाल । अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल ॥ खुद्रघंटिका काँटतट सोभित नृपुर सबद रसाल । मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगतवछल गोपाल ॥

ऐसे शीतम को एक बार पाकर फिर कैसे छोड़ा जाय? आत्रो, हम सब मिलकर इन्हें वॉध रक्खें श्रीर नैनों से इनका रूप-रस पीते रहें। जितने चए प्राएए रहें, श्यामसुन्दर को सामने देखते रहें। इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें श्राँखों से श्रोमल ही होना है, तो श्रच्छा है कि हमारे प्राएए न रहें, हम न जियें। शीतम जिस वेष को धारएए करने से मिले, वही करना उचित है। वही वास्तव में बड़भागिन है जिसका हृदय मदन-मोहन पर निछावर हो चुका है।

In my eyes in my heart

Thou art O Beloved!

So much thou art and so always,
That whatever I see looming in the distance
I think it is Thou coming to me.

प्रभु को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है, उतनी ही हद्ता उसमें आती जाती है और उतने ही अनन्य भाव से वह प्रभु का और प्रभु उसके होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊँची अनन्यशर णागित ही मीरा से कहला रही है—

मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ॥ जाके सिर मोर-मुक्डट मेरो पति सोई । तात मात श्रात बंधु आपनो न कोई ॥

एक बार यदि वह मूर्ति हृद्य में उतर आयी और हृद्य उसके रंग में रंग गया, तो फिर क्या कहना ! श्राँसुश्रों के जल से सींची हुई प्रेम की लता जब फैल उठी, तो उसमें फिर श्रानन्द के फल श्राने लगे। श्रानन्द के सिवा रह ही क्या गया! श्रब तो एक च्राण के लिये भी 'उसे' छोड़ते नहीं बनता—

पिया म्हारे नैणाँ आगे रहज्यो जी।

नैणाँ आगे रहज्यो जी, महाँने भूल मत जाज्यो जी ॥

विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है वही विरह में जग जाता है। विरह में सारी सृष्टि प्रेमपात्र की प्रतिमूर्ति बन जाती है। सब कुछ उसी 'एक' का सन्देश लाने-वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढङ्ग का अकेला ही है। अपने प्राणवल्लम के लिये हृदय में अनुभव की हुई टीस को प्रेम लपेटे अटपटे छन्दों में अल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया है। मीरा का दु:ख एक आतुर भक्त का दु:ख है, प्रेमविह्वल साधक का दु:ख है, एक प्रेमी का दु:ख है, किव का दु:ख नहीं। मीरा का दु:ख उधार लिया हुआ नहीं है। मीरा का दु:ख तो एक अकथ कहानी है, प्रेम की वेदी पर सर्वस्व-समर्पण का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। शब्दों से उस दु:ख को नापा नहीं जा सकता। वह तो केवल अनुभवगम्य है।

मैं विरहिण बैठी जागूँ, जगत सब सोवै री आली।। विरहिन बैठी रंगमहरू में मोतियन की लड़ पोवै। एक बिरहिण इम ऐसी देखी अँसुवन को माला पोवै॥ तारा गिण गिण रेण विहानी सुख की घड़ी कब आवे।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलके विछुड़ न पावे॥
अपनी दुर्वलता श्रीर प्रेम-पथ की कठिनाइयों की श्रीर जब
ध्यान जाता है, तो कभी-कभी जी घवड़ा उठता है श्रीर निराशा-सी हो श्राती है—

गली तो चारों वन्द हुई हरी सूँ मिलूँ कैसे जाय । ऊँचो-नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहरायः॥

इस निराशा में तो बस, प्रभु की दया का ही भरोसा है। वही दया कर उबारे तो उबरने की कुछ आशा है, नहीं तो .....!!

सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे।

तुम बिन मेरो और न कोई कृपा रावरी कीजै ॥ दिवस न भूख, रैन निहं निदिया, यों तन पल-पल छीजै । मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल विद्धरन निहं दीजै ॥ श्रॉखों को कौन मनावे, हृदय को कौन समभावे ? एक चृग्ण

भी श्यामसुन्दर के विना इनका टिकना श्रसम्भव है। ये तो हाय-हाय कर जीवन-सर्वस्व के लिये तड़प रही हैं—

आली री मेरे नैनन वान पर्झी ॥ चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर विच आन अड़ी । कवकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥ कैसे प्राण पिया बिन राखूँ, जीवन मूल जड़ी । मीरा गिरधर हाथ विकानी, लोग कहें विगड़ी ॥

लोग 'विगड़ी' कहें श्रथवा 'वनी', इससे मीरा का क्या बनता-विगड़ता है। वह तो गिरधर गोपाल के हाथों विक चुकी है। उसी की मूर्ति उसके हृद्य में वसी हुई है। कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण हो उसकी मृत्यु है; कृष्ण ही उसका त्वर्ग, कृष्ण ही उसका श्रपवर्ग है। कृष्ण के सिवा उसके लिये लोक-परलोक कुछ है ही नहीं। विरह की इस तीव्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक प्रतीचा तथा आकुल उत्करणा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह और मिलन लिपटे सोते हैं। मिलन की भाँकी लीजिये। रात का समय है। पानी बरस रहा है। मेघों ने हरिजी को मीरा के घर में रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी कैसे? मीरा के घर में गिरधरलालजो बंद हैं। मीरा अपने प्राग्रधन को पाकर प्रेमानन्द में बेसुध है। वह भावावेश में गा उठती है—

> नंदनँदन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई ॥ इत घन लरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्ज सवाई। उमड़-घुमड़ चहुँ दिस से आया पवन चले पुरवाई॥ दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबद सुणाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कॅवल चित लाई॥

वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और वहाँ श्री रएछोड़जी के मन्दिर के सामने कीर्त्तन किया करती। भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीर्त्तन और नृत्य! मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उन्मत्त होकर थिरकने लगती। मीरा तो कृष्ण की प्राणिप्रया सखी थी—उसके आनन्द को बढ़ाने के लिये हिर स्वयं उतर आते और मीरा के साथ-साथ समस्त भक्तमण्डली कृष्णिमलन के रस में, प्रभु के मधुर आलिङ्गन-रस में सराबोर हो जाती।

श्राज मीरा का प्रयाण-दिवस है। श्राज प्रभु की यह प्रेम-पुतली श्रपनी श्रानन्द-लीला संवरण कर हिर में एकाकार होनेवाली है। श्राखिर यह द्वेत, यह श्रन्तर वह कब तक सहन करती! श्राज रणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक श्रपूर्व गम्भीरता का साम्राज्य है! मीरा प्रेमानन्द में बेसुध है। श्राज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है। श्राज उसने पुन: नववधू का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँग में सिंदूर भर ली है। पैरों में घुँघरू वाँघ लिया है! श्राज मीरा की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता का क्या कहना। श्राज तो सूली ऊपर जो पिया की सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा श्रपने प्राणेश्वर के साथ पौढ़ेगी। प्रीतम की श्रटारी पर श्राज मीरा सुख से सोयेगी—

> कँची अटरिया, लाल किवड़िया, निर्गुण सेज बिछी। पचरंगी झालर सुभ सोहै फूलन फूल कली। वाजूबंद कड़ूला सोहै माँग सिंदूर भरी। सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा सोभा भिष्ठक भली। सेज सुखमणाँ मीरा सोवै सुभ है भाज घड़ी॥

श्राज रणछोड़जो के मन्दिर की एक श्रपूर्व छटा है। मीरा सज-धजकर श्राज महामिलन की तैयारी में श्रायी। श्राज उसके स्वर में एक श्रपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। श्राज वह गाती हैं श्रीर धीरे-धीरे श्रपने को हिर में एक करती जाती हैं। वह मूर्छित होकर गिर पड़ती है श्रीर लोग उसके चरणों को चूमने लगते हैं। सारा मन्दिर श्रचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है श्रीर रणछोड़जी की मूर्ति श्रपना हृदय खोलकर उसे श्रपने भीतर ले लेती है। मीरा माधव में मिलकर एक हो जाती है। मकमण्डली निर्निमेष दृष्टि से यह सब देखती रह जाती है। मीरा सदा के लिये हमारी स्थूल श्राँखों से श्रोमल हो जाती है!

सबसे पहली बात जो साधक के लिये अनिवार्य है, वह है— श्रीगुरु चरणों की शरण।

गुरु-मग दृढ पग राखिये, डिगमिग डिगमिग छाँड ।

सहजो टेक टरें नहीं, स्र सती ज्यों माँड ॥
श्रीगुरु निर्दिष्ट मार्ग में दृढ़तापूर्वक कदम रखे, रंच-मात्र
भी अविश्वास न आने पावे । डगमगाना छोड़कर गुरु के चरणों
का अनुसरण करे । गुरु के हाथ में अपना हाथ दे दे, गुरु के
अधीन अपना जीवन सौंप दे और गुरु जैसे चाहें वैसे इस जीवन को
बनावे । जिस प्रकार सती अपने पित का पथ नहीं छोड़ती, उसी
प्रकार गुरु का पथ भी छोड़े नहीं । गुरु के चरणों का जहाँ सुदृढ़
अनुसरण है, वहाँ काम, कोध, लोभ आदि की एक भी नहीं चलती।
इस महा अन्धकारपूर्ण संसार में गुरु के चरण-नख की द्युति ही

कुछ साध्य है, सुलभ है— चिंउटी जहाँ न चिंद सके, सरसों ना ठहराय। सहजोकूँ वा देश में, सतगुरु दई बसाय॥

एकमात्र परम प्रकारा है। गुरु-चरणों के स्पर्श से महा मिलन हृदय भी निर्मल हो जाता है। गुरु की सहज अनुकम्पा से सब

श्रीगुरु-मुख से निकला हुआ 'नाम' ही ऐसा पारस है जिसके स्पर्श में आते ही हमारा लोह-हृद्य सोना बन जाता है, जन्म-जन्म की काई धुल जाती है, पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति-मुक्ति की कोई चाहना नहीं रह जाती। 'नाम' की प्राप्ति ही अत्यंत दुर्लभ है। जिसने नाम-रतन धन पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया; उसे अब कुछ भी पाना नहीं रह गया। यह 'नाम' ही श्रीगुरु-चरणों की असीम अनुकंपा का एकमात्र परम दिन्य प्रतीक है। इस संसार में ऊपर से घोर अंधकार की अजस्त्र वर्षा हो रही है, विषयों की बरसात आ गयी है और सभी नदियाँ उमड़ चली हैं।

इससे पार लगानेवाला श्रीर प्रीतम के महल में पहुँचानेवाला एकमात्र साधन'नाम' ही है-

सहजो भवसागर वहै, तिमिर बरस घनघोर।

नामें नाम जहाज है, पार उतारे तोर ॥ उस पारस मिण 'नाम' को प्राणों में जुगोकर रखे, एक त्तरण के लिये भी वहाँ से दृष्टि हटने न दे। उसकी वरावर रखवाली करता रहे, सहेजता रहे, उसे वचाये रखने के लिये सदा जागता रहे, चुके नहीं—

जागत में सुमिरन करै, सोवत में लौ लाय। सहजो इकरस ही रहे, तार टूटि नहिं जाय ॥

जागते समय तो उसी 'नाम' की थाती का स्मरण करता रहे श्रीर सोते हुए मन में लौ लगी रहे, प्राण वहीं श्रॅटके रहें। श्रहर्निश एक रस, वस, वराबर श्रविच्छित्र नाम-स्मरण होता रहे, कहीं एक पल के लिये भी तार टूटे नहीं। यह स्मरण जीवन का परम मधुर व्यापार है, प्राणों की परम गोपनीय क्रीड़ा है-इसका रस भीतर ही भीतर पीता रहे, उसी रस में अलमस्त रहे, बाहर वह मस्ती कहीं भालक न उठे, इसकी सावधानी रखे। परम गोपनीय वस्तु को संसार के सामने कैसे रखा भी जाय ? वह तो वस, हृद्य के भीतर छिपाये रखने की वस्तु है—

सहजो स्मिरन कीजिये, हिरदै माँहि छिपाय। होठ-होठसूँ ना हिलै, सकै नहीं कोइ पाय॥

होठ भी न हिलें, बस, भीतर ही भीतर रस की धारा बहती रहे श्रीर तार बँध जाय, रस में सारे प्राण तैरते रहें, डूबे रहें, भींगे रहें। हृदय के भीतर छिपे हुए हृदयेश को बरावर निहारता रहे और खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते, सभी समय, सभी कार्य में उसका स्मरण करता रहे-

बैठे छेटे चालते, खान पान ब्योहार। जहाँ-तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार॥

सहजो ने बार-बार हमें चिताया है कि यह मनुष्य का शरीर परम दुर्लभ, साधन का धाम श्रोर मुक्ति का द्वार है। इस देव-दुर्लभ मानव-शरीर को पाकर जो विषयों की सेवा के द्वारा नरक का सामान इकट्ठा करता है, वह मूर्ख है! 'श्रपना' 'श्रपना' करते हुए हम दुखों को बटोरने में व्यस्त हैं। एक ज्ञण के लियेभी हरिस्मरण का श्रवकाश नहीं मिलता। स्वार्थ की नींव पर संसार का महल खड़ा है। संसार के सारे नाते स्वार्थ को लेकर ही हैं। घर के स्वजन या संसार के मित्र साथ क्या देंगे—साथ देनेवाली तो श्रपनी यह काया भी नहीं है—

सहजो भज हिर नाम कूँ, तजो जगत सूँ नेह। अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह॥ यही कही गुरु देव जू, यही पुकारें संत। सहजो तज या जगत कूँ, तोहि तजैगो अंत॥

रे मन! इस पारस मिए 'नाम' को पाकर यदि तू सँभाले न रहा, तो साँस निकल जाने पर सिर पीटेगा! संसार की यह धारा तो अगम है, अपार है, करोड़ों-अरबों आये और बह गये, यह धारा एक क्रण के लिये भी ठहरती नहीं। इसमें कोई भी अपना सचा संगी-साथी नहीं है, एकमात्र हरि के स्मरण का आधार है—

सहजो फिर पछितायगी, स्वास निकसि जब जाय। जब लिंग रहे सरीर में, राम सुमिरि गुन गाय॥ सहजो नौबत स्वास को, बाजत है दिन रैन। मूरख सोवत है महा, चेतन कूँ नहिं चैन॥

यह रस्ता वहता रहे, थमें नहिं छिन एक। वहु आवें वहु जातु हैं, सहजो आँख न देख ॥ जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय। सहजो योंही रीति है, मत कर सोच उपाय॥

'मत कर सोच उपाय' का अर्थ यह है कि सोच न करो, उपाय सोचो। इस मृत्यु से कैसे छुटकारा हो, इसकी तदबीर सोचो, चिंता न करो। पारस मिण 'नाम' तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश भरता ही रहेगा। नाम का स्मरण ही हृद्य में प्रेम की ज्वाला जलायेगा श्रौर प्रेम की यह ज्वाला ही साधना का परम प्राण है। जो प्रभु-प्रेम का दीवाना हो गया, उसका मन चकनाचूर हो गया, हरि-रस में वह श्रहनिश छका रहता है; क्योंकि वह सदैव 'प्रमु' को ही देखता रहता है-

प्रेम-दिवाने जे भये, सन भयो चकनाचूर।

छके रहें, घूमत रहें, सहजो देखि हुजूर ॥ वस, यह 'प्रेम' ही तो परम पुरुषार्थ है। इस प्रेम से बढ़-कर कोई वस्तु है ही नहीं। जिसे प्रभु का प्रेम मिल गया, उसे सब मिल गया—कुछ भी मिलना वाकी नहीं रहा। प्रेम की मिश्री भीतर ही भीतर घुलती रहती है और साधक उसी में छका रहता है। कभी हरि की नुकीली घाँखें घायल कर गयीं, कभी उसकी ऋलकों में प्राण बँध गये, कभी उसकी वनमाला में आतमा गुँथ गयी, तो कभी उसकी मुरली के रव में प्राणों का हाहाकार बज उठा। भक्त कभी हरि के चरण-तल को अपनी छाती से सटा कर उसे बाँघ लेता है, कभी उसी की गोद में अपने को डालकर उसे एक-टक देखता रहता है। वह हरि में, उसमें हरि-यह अपूर्व लीला एक श्रद्भुत उल्लास-तरंग के साथ होती रहती है। एक चरण के लिये भी इस लीला-विहार का विराम नहीं होता। संसार की दृष्टि

में ऐसे लोग पागल श्रीर वहके हुए हैं। सांसारिक पुरुषों की 'बुद्धि' में उन मस्तों का फक्कड़पन कुछ समम ही में नहीं श्राता। वे श्रकबका कर उनकी श्रीर देखते हैं श्रीर खब्त सममकर श्राखें 'फेर लेते हैं—

प्रेम-दिवाने जो भये, कहें बहकते बैन। सहजो मुख हाँसी छुटै, कबहूँ टपके नैन॥

प्रेमी भक्तों की वाणी ही अटपटी होती है, उनके बैन हमारी समम में क्या आवे ? वे तो भीतर ही भीतर अपने प्राणवल्लभ की शोभा को निरख-निरखकर अलमस्त हो रहे हैं—कभी-कभी उस शोभा और आनन्द की भलक मुख पर आ भी जाती है। ये प्रेम-दोवाने चण ही में हँसते हैं और चण में हो इनकी आँखों से गंगा-यमुना बहने लगती है। बड़ी विचित्र दशा है, वहाँ न हँसना ही है, न रोना ही; हँसना भी है और रोना भी। ऐसे पागलों का साथ संसार स्वयं छोड़ देता है। उनके तो एकमात्र संगी भगवान हिर रहते ही हैं, उन्हें क्या गरज कि दुनिया के लोगों से यारी जोड़ने जायँ! दुनिया के लोग तो उन्हें देखकर हँसते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह 'बावरा' है—

प्रेम-दिवाने जे भये, जाति वरन गइ दूर।
सहजो जग बौरा कहै, लोग भये सब कूर॥
प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में नेम-धर्म श्राप ही छूट जाते हैं।
लोग उसे देखकर हँसते हैं, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं.श्रीर
उनका हँसना देखकर वह श्राप ही श्राप मुसकाता है—

प्रेम-दिवाने जे भये, नेम धरम गयो खोय। सहजो नर-नारी हँसे, वा मन आनँद होय॥ 'प्रेम-दिवाने जे भये, सहजो डिगमिग देह। पाँव पड़े कितके किती, हिर सँभाछ तब छेह॥ सर्वत्र-सर्वदा जव श्रखण्ड हरिदर्शन होने लगा, जब श्रांखें खोलने पर दृष्टि जहाँ गयी वहीं हरि मुसकाते हुए दीख पड़ने लगे, तो श्रपने को कैसे सँमाला जाय? वहाँ तो वस, सब कुछ बेकाबू हुए रहता है। मक्त के चित्त को तो हिर नचा रहा है। जो मन में श्राता है, उसे जैसे भाता है, वही नाच वह नचाता है; फिर श्रपने वश में रहा ही क्या? पर उदार हिर उसे प्रतिपल सँमाले हुए हैं, उसे श्रपनी गोद में छिपाये हुए हैं। मक्त तो एक च्रण के लिये भी माँ कृष्ण की गोद नहीं छोड़ता। ऐसी दयामयी माँ कहाँ मिलेगी? किसे पाने के लिये वह माँ को छोड़े भी? श्रीर समर्पण? हरे हरे! समर्पण भी कहीं किये होता है? समर्पण तो प्राणों की एकमात्र स्वाभाविक मधुमती धारा है। समर्पण में जोर नहीं लगाना पड़ता, वह तो सहज ही हो जाता है। पत्नी पित को प्यार करना, पित के चरणों में श्रपने प्राणों की भेंट चढ़ाना किसी से सीखती है? वहाँ तो प्राणों में जो हाहाकार है, जो श्रतम ज्वाला है, वह स्वयं उसे हिर के चरणों में चढ़ा श्राती है।

श्रहंकार से विमूढ़ मानव ने समर्पण किया तो नहीं, पर उसका ढिंढोरा पीटता फिरता है, मानो उसने हिर को कोई बहुत बड़ी और श्रनमोल वस्तु भेंट की है। ऐसा मानो हिर के चरण उसके श्राणों की भेंट के विना सूने थे! जहाँ तक 'मेंने समर्पण किया', ऐसा भाव भीतर बना हुआ है वहाँ तक तो यही सममना चाहिये कि यहाँ श्रभमान ही बोल रहा है। समर्पण में यह भाव कभी श्राता ही नहीं कि मैंने प्रभु के चरणों में। अपने को चढ़ाया है। वहाँ तो यही प्रतीत होना चाहिये कि प्राणों ने प्रभु के चरणों की श्ररण ली है, उसकी श्रमर शोतल छाया में विश्राम लिया है। हिर के विना रहा ही नहीं गया; इसीलिये तो उसकी शरण ली।

मों की गोद में चले जाने पर दो बातें स्वतः होगयीं—एक तो संसार की कुलसानेवाली ज्वाला से प्राणों को छुटकारा मिला श्रीर **त्रात्मा को दिव्य-शान्ति मिली। फिर श्रव किसी की** श्रोर देखने की इच्छा ही नहीं होती। अब किसी से क्या याचना, संसार में किसी से क्या ब्याशा, किसी का क्या भरोसा ? मेरा मालिक तो हरि है-एकमात्र हरि है जो सब स्वामियों का स्वामी, सब मालिकों का मालिक हैं। उसकी गोद में जाकर अब किसी के सामने श्रॉचल क्या पसारूँ, हाथ क्यों फैलाऊँ ? जन्म-जन्मान्तरों से जलता-तपता श्राया था, श्राज हरि ने बलात् पकड़कर हमें श्रपनी छाती से लगा लिया श्रीर वही हमारा परम उदार हरि श्रव हमें किसी और की ओर देखने क्यों देगा ? अपने बच्चे को श्रीरों के सामने भीख माँगते माँ कैसे देख सकेगी ? पत्नी को श्रीरों से याचना करते प्राणपित हरि कैसे देख सकेंगे ? बस, अब तो नित-नवीन, प्रतिपल अधिकाधिक प्रगाढ़, अधिकाधिक मधुर आनन्द हरि की गोद में मिल रहा है—

> मन में तो आनंद रहै, तन बौरा सब अंग। ना काहू के संग हैं, सहजो ना कोइ संग॥

मन में आनन्द छाये हुए हैं, रोम-रोम उस प्रेम में छके हुए हैं, इस आनन्द में हैं त है ही नहीं। न मैं किसी के संग हूँ और न कोई मेरे ही संग है। अब तो प्रति पल हिर का अखंड स्मरण हो रहा है, हिर के सिवा कुछ मन में, चित में, प्राण में, हृदय में आता ही नहीं। हिर में ही इवकर मौन हूँ, हिर को ही लेकर बाहर आता हूँ और वाणी में हिर की।ही बात बोलता हूँ। अपना तो हिर के सिवा कुछ रहा ही नहीं—

कवहूँ हक-धक हो रहें, उठें प्रेमहित गाय। सहजो भाँख मुदी रहें, कवहूँ सुधि हो जाय॥

'यत्प्राप्य न किंचिद्वांछित न शोचित न द्वेष्टि न रमते नोस्साही भवित ।' — नारद भक्तिसूत्र

हरि के स्मरण-रूपी परम प्रेमा भिक्त को पाकर मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक होता है और न उसे विषय-भोगों की प्राप्ति में उत्साह ही होता है; क्योंकि, इस प्रेम-रस को पीकर, इसे ही देखता है, इसको ही सुनता है, इसको ही वर्णन करता है और इसका ही चिन्तन करता है। इसी बात को सहजो के शब्दों में सुनिये—

> सहजो साधन के लिये, मन भयो हिर के रूप। चाह गयी थिरता भई, रंक ठल्यो सोह भूप॥

इसे ही राम वादशाह ने श्रपनी श्रनोखी मस्ती के राग में गाया है-

में पिया ! तोरे रंग में समाय रही । और रंग मोहे काहे त्रिय होवे, त्रीतम रंग में छुभाय रही ॥

हरि का स्पर्श पाते ही, उनके स्मरण की दीप्ति हृद्य में ऐसी चमकी कि यह मिट्टी की काया दिन्य हो गयी, जन्म-जन्म की पीर मिटी और बाद में उनके अमृत वचन सुनने और उनके परम प्रेम-रस को पीने योग्य में हो गयी। इस प्रकार हरि ने स्मरण का आनंद देकर हमें सदा के लिये निहाल कर दिया। इस रस को अब एक पलके लिये भी होठों से हटाया नहीं जाता। वस, भीतर- वाहर सब कुछ हिर के स्मरण में डूबा हुआ है—प्राणों में सुरत का मेला लगा हुआ है। सुरत की ही मलमल ज्योति चराचर में विखरी हुई है। पग-पग पर प्रियतम के मधुर, नित-नृतन प्रतिपल ध्यधिकाधिक मधुर दर्शन हो रहा है। हिर ने स्वयं द्या करके मेरे इन जन्म-जन्म के विकल प्राणों को अपने आलिंगन में बाँध रक्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरण किया है और वेदना का दान देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये धन्य कर दिया है। स्मरण में ही प्राण डूबे हुए हैं, अब बाहर क्या आया जाय?

## 'द्या' की दृष्टि

Reveal Thy presence;
And let the vision and Thy
beauty kill me.
Behold the malady
Of Love is incurable
Except in Thy presence and
before Thy face.

-St. Francis of Assist

सावन-भादों के महीने में श्राकाश में उमड़ते हुए सजल श्यामल मेघमाला से जब धीमी-धीमी मृदङ्ग की-सी मदभरी ध्विन श्राने लगती है, समस्त चर-श्रचर एक दिव्य श्रार्द्रता में श्रोतप्रोत हो जाता है—उस समय किसी एकान्त वन के श्रज्ञाल कोने में पंख पसारकर नाचते हुए मोर के श्राह्लाद को कोई शब्दों में व्यक्त

करना चाहे, तो कैसे करेगा ? बहुत दिनों के बिछुड़े हुए अपने प्रियतम के मनोहर दर्शन श्रीर प्यार-भरे आश्वासन की वाणी को सुनकर प्रेमी के प्राण कूक उठते हैं। उधर त्र्याकाश में मेघ एक विचित्र ताल-स्वर के साथ गर्जन-तर्जन करता है, इधर मोर हृदय की व्यथा भरी प्रीति में नाच उठता है। इतनी विकल प्रतीचा के श्रनंतर, वैशाख-ज्येष्ठ की लू और ज्वाला को सहने के बाद ही श्यामघन का उमड़ते हुए आना, अपने प्रेमी के प्राणों को स्तेह-वर्षा से जुड़ाना प्रेमियों के लिये कितना बड़ा श्राश्वासन है। इसी श्राशा में ये प्राण श्रटके हुए हैं कि एक न एक दिन 'उनकी' दृष्टि इधर फिरेगी ही, वे ढलेंगे ही; श्रौर उस महामिलन के सुख की श्राशा श्रौर प्रतीचा में जीवन का यह रेतीला पथ भी कितना सुखकर है! पिय का पंथ चाहे कितना भी लंबा, कंटकाकीर्ण और रपटीला क्यों न हो, उसमें पग-पग पर एक पूरम दिव्य आनंद की श्रनुभूति होती है-इस श्राशा में कि श्राज न सही कल, कभी-न कभी प्रियतम के दर्शन तो होंगे ही; मार्ग की कठिनाई की श्रोर ध्यान जाता ही नहीं।

प्रभु के दर्शन श्रीर स्पर्श को पाकर संत महात्मा भी श्रपने श्राप को विसारकर लोक की लाज श्रीर परलोक की चिंता छोड़ कर, जीव जगत् श्रीर माया से परे जाकर श्रपने हृद्य-धन में सर्वथा एकीभूत होकर श्रानंद-विह्नल दशा में श्रपने रोम-रोम फैलाकर नाच उठते हैं, कूक उठते हैं—

पिय को रूप अनूप लखि, कोटि मानु उँनियार। 'दया' सकल दुख मिटि गयो, प्रगट भयो सुखसार॥

लोक-रंजन के लिये, लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिये वे वैसा करते हों, ऐसी बात नहीं। जहाँ प्राणाधार हिर के सिवा कुछ रह ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुधि नहीं है, जहाँ नयनों में निरंतर नंदलाल बसे हुए हैं, वहाँ 'परोपदेश' की विपैली वासना छोगी ही कैसे ? वहाँ तो एक श्रजीव ही श्रलमस्ती है, विचित्र बेहोशी है—

> 'दया' प्रेम प्रगटयौ तिन्हें, तनकी तिन न सँभार । हरिरस में माते फिरें, गृह बन कौन बिचार ॥ कहूँ धरत पग परत कहुँ डिगमिगात सब देह । 'दया' मगन हरि-रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥

हरिरस में छके हुए ऐसे अलमस्त प्रेमी संतों को शरीर को सभाल रखना असंभव है। उन्हें घर-वन का कौन सा विचार है? पैर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है। देह डगमगा रही है। हरि के रूप का दर्शन, हरि के अंग का स्पर्श, हरि के चरणों का बंदन—इस मधुर प्रक्रिया में प्राण इतने मुग्ध हैं कि अन्यत्र कहीं कुछ देखने-सुनने का अवकाश ही नहीं। प्रतिपल एक नवीन आनंद चमड़-घुमड़कर हृदय में बरस जाता है!

जित देखों तित क्याममयी है !

प्रमु-प्रेम की दीवानी, श्रीहरिचरणों की एकांत श्रमुरागिणी. प्रेम श्रीर वैराग्य की मूर्ति दयावाई ऐसे ही संतों में हैं जिनके समरणमात्र से चित्त की काई धुल जाती है, श्रंत:करण निर्मल हो जाता है श्रीर हिर के चरणों में प्रीति उमड़ श्राती है। प्राय: सम संतों ने 'हिर मोर पिउ में हिर की बहुरिया' की मधुर श्रमुक्ति में श्रपने प्राणों की मूख-प्यास को शांत किया है। वैसा करने के लिये, उस भाव में भावित होने के लिये, सर्वभावेन हिर-चरणों में निवेदित होने के लिये उन्हें साधना के बहुत लंबे मार्ग को तय करना पड़ा है। परंतु, नारी संतों के लिये यह कठिनाई नहीं श्राती। वे तो जन्म से ही हिर की बहुरिया होती हैं; इसीलिय हृदय की भेंट लेकर भगवान के चरणों में श्रपित करने में उन्हें

सहज सहायता मिलती है। वास्तव में हमारा पुरुषाभिमान ही हमारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस मूठे श्रिममान का श्रावरण हटाकर सर्वथा शिथिल होकर जब हम हरि के चरणों में श्रात्मार्पण के लिये गिरत हैं, तो वह अंतर्यामी प्रभु एक मृदुल मुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेता है। पुरुष होने का श्रीममान जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा तब तक हमारा समर्पण सर्वांगीण हो नहीं सकता। दया, सहजो श्रीर मीरा की साधना इसीलिये सम्पूर्ण समर्पण की सर्वोत्कृष्ट श्रीमव्यक्ति है। उन्हें नारी-भाव में भावित नहीं होना पड़ा, उन्हें कुछ श्रीर 'बनना' नहीं पड़ा। ये तो उत्सर्ग की, समर्पण की वनी-बनायी मूर्ति ही थीं।

जीवन-चरित्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, तुलसी. कबीर, दादू, मीरा त्रादि संतों के जीवन के संबंध में उनकी लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाल के ऋषि-महर्षियों से लेकर त्राजतक के सचे संत-महात्मात्रों के जीवन के संबंध में पूरा-पूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है। किस सन्-संवत् में जन्म हुआ, कहाँ शिला मिली, माता-पिता कैसे थे, संसार के कीन-कीन-से साधन सहज उपलब्ध थे-ये ऐसी बातें हैं जिनको भारतीय साधना सदा से उपेचा की दृष्टि से देखती श्रायी है। चरित्र अथवा कथा बाह्य वस्तुओं को लेकर तैयार होती है जिसका साधना से कोई संबंध नहीं; श्रीर साधन को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है जितना संभ्रांत घर की बहू जार के प्रेम को गुप्त रखती है। इस कारण इतिहास के कुतूहल-प्रिय व्यक्ति भारतीय साधना-अपरम्परा की इस गहरी उपेक्षा से जुब्ध भले ही हों; परंतु भारतीय

साधना कभी उनको माँग के सामने सिर नहीं टेक सकती। हमारी। एकांत साधना विज्ञापन श्रीर प्रकाशन के भार से बहुत दूर भागती। है, उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्टि से श्रखूता रखने में ही उसको वास्तविक शोभा है।

द्या के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैं कि द्याबाई महात्मा चरनदासजी की शिष्या, सहजो की गुरु-बहिन, जाति की वैश्य, मेवात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संवत् १८०० के लग-भग वर्तमान थीं। इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता नहीं चलता। द्या के दोहों को पढ़कर उनके अद्भुत प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, अनन्यता और विनय के भावों से हृदय की परम शांति मिलतो है। प्रेम और वैराग्य का ऐसा दिव्य सम्मिश्रण और कहाँ मिलता है?

केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मंत में, साधन-पथ में प्रवृत्त होने के पूर्व श्रीगुरु-चरेणों का आश्रय आवश्यक माना जाता है। संसार की मोहिनी माया का आकर्षण इतना तीत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि मार्ग के इतने भयंकर शत्रु हैं, पग-पग पर बटमार छिपे बैठे हैं और साधक को लुभाने तथा पथ-भ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैं कि यदि एक पल के लिये भी विस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया। इसीलिये मार्ग में एकनिष्ठ होकर चलने तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अनुभवी सतगुरु के चरणों की शरण ही एकमात्र साधन हैं। गुरुदेव साधन-पथ के विद्य-बाधाओं को भली भाँति जानते हैं, वे इस मार्ग को तय कर चुके हैं, उन्हें खाई खंदकों का पूरा पता हैं। अतएव, उनके हाथ में अपने को पूर्णत: सौंप देने से ही हमार

सर्वथा निश्चित हो सकते हैं। गुरु के समान यहाँ 'श्रपना' कोई

या जग में कोउ है नहीं गुरु-सम दीनदयाल।
 सरनागत कूँ जानि कै भले करें प्रतिपाल॥
 मनसा बाचा किर 'दया' गुरु चरनौं चित लाव।
 जग समुद्र के तरन कूँ नाहिन आन उपाव॥

सद्गुरु साचात् ब्रह्मस्वरूप हैं—उन्हें मनुष्य-रूप में नहीं देखना चाहिये। उन्हें ही साचात् नारायण मानकर वंदना करनी चाहिये। हिर का दर्शन श्रीगुरु की श्रनुकंपा पर निर्भर है--वे जब चाहें श्रज्ञान के तिमिर को छिन्न-भिन्न करके ज्ञानाञ्चन-शलाका के द्वारा हमारे श्रंतश्रज्जुश्रों को खोल देते हैं श्रीर तभी हमारा सत्य से साचात्कार होता है—

सतगुरु ब्रह्म-सरूप हैं, मनुष-भाव मत जान। देह-भाव माने 'दया', ते हैं पसू समान॥ नित प्रति बंदन कीजिये, गुरु कूँ सीस नवाय। 'दया' सुखी कर देत हैं, हरि-सरूप दरसाय॥

गुरु के हाथ अपने को सर्वथा सौंप देने पर अपना सब पाप-पुण्य श्रीचरणों में निवेदन कर चुकने पर हृदय जब सर्वथा जन्मुक और निर्मल हो जाता है, तभी प्रभु से हमारा परिचय होता है। यह 'परिचय' ही साधना का प्राण है। इस परिचय को ही संतों ने परम महोत्सव तथा महामंगल की घड़ी माना है। होता तो है यह एक चण में ही, परन्तु जीवन भर उसका नशा, उसकी मधुर जन्मद स्मृति बनी रहती है। महात्मा लोग इसे बड़े उल्लास के साथ स्मरण किया करते हैं। वह घड़ी धन्य है जिसमें प्रभु ने इमारे हाथ को अपने हाथ में लिया, सदा के लिये हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। वह घड़ी वास्तव में कितनी दिन्य है!

सेत सिंहासन पीव को, महा तेजमय धाम। पुरुषोत्तम राजत तहाँ, द्वया करत परनाम॥ विन दामिन उजियार अती, विन घन परत फुहार। मगन भयो मनुवाँ तहाँ, द्या निहार-निहार॥

महा तेजोमय धाम में प्रीतम का खेत सिंहासन विछा हुआ है। उस दिव्य सिंहासन पर पुरुषोत्तम हिर विराजमान हैं। द्या उनके चरणों में प्रणाम कर रही है। विना विजली के ही वहाँ अत्यंत प्रकाश है। विना मेघ के ही रिमिम्मिन-रिमिम्म फुहियाँ मिर रही हैं। उसे निहार-निहारकर मनुवाँ मगन हो रहा है, अपने को खो रहा है।

इस 'परिचय' के अनंतर साधक की वड़ी विचित्र दशा हो जाती है। जगत् की ओर पीठ करके और प्रभु की ओर मुख करके वह बेतहाशा दौड़ता है। मुख और दु:ख दोनों से परे जाकर वह प्रभु-प्रेम में तड़फड़ाने लगता है। प्रेम के समुद्र में जाकर कोई ऊपर नहीं आता। जन्म-जन्म के बिछड़े हरि की एक हल्की मॉकी पाकर वह सदा के लिये उसे अपना लेने के लिये तड़फ उठता है। इस मधुर, परंतु तीव्र वेदना की अनुभूति किसी-किसी परम भाग्यवान पुरुष को ही होती है—साधना की यह परम मनोहर स्थित है।

जनम-जनम के बीछुरे हिर अब रह्यों न जाय। क्यों मन को दुख देत हो, बिरह तपाय-तपाय॥ बौरी हैं चितवत फिरूँ, हिर आबै केहि ओर। छिन ऊहुँ छिन गिर परूँ, राम दुखी मन मोर॥ प्रेमी की यह विरह-वेदना ही भगवान का प्रसाद है। पता नहीं 'वह' किस राह से आ जाय ऐसा सोचकर 'दया' छन में उठती है, छन में गिरतो है और राह की ओर एकटक दृष्टि लगी हुई है। वह कव आ जाय, किथर से आ जाय — इस प्रकार की आतुर प्रतीचा का स्वाद कितना मधुर है!

प्रमु-प्रेम के दीवाने संतों की अटपटी बातें कोई क्या सममें ? इस अलमस्त फक्कड़पन और बेहोशी के सामने त्रिमुवन की सारी सम्पदा, जगत् के सभी वैभव तिनके से भी तुच्छ हैं। यही तो शाहंशाही है, राजाओं का राजा बनकर अपनी ही मस्ती में छके रहना है, अपनी ही बेहोशी में बेपरवाह डोलना है। अपनी मौज में कभी हँसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी नाचना! हिर के रस का ऐसा ही विचित्र नशा है। यहाँ तो न उधो का लेना है न माघो का देना। दृष्टि के सामने हिर के सिवा कोई है ही नहीं। मनुवाँ बेपरवाह हिर के प्रेम समुद्र में तैर रहा है, किल्लोल कर रहा है। वहाँ नेम और जत की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ तो बस, अन्तर-बाहर केवल हिर ही हिर हैं! 'द्या' की कैसी। उन्मत्त अवस्था है!

> 'दया' प्रेम उन्मत्त जे, तन की तिन सुधि नाहिं। झुके रहैं हरि-रस छके, थके नेम बत नाहिं॥ प्रेम-मगन जे साधवा, बिचरत रहत निसंक। हरि-रस के माते 'दया' गिने राव ना रंक॥ हरि-रस माते जे रहें, तिनको मतो अगाध। त्रिभुवन की संपति 'दया' तृन-सम जानत साध॥

हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा-मित्र, पुत्र-कलत्र सब कुछ केवल हरि ही हैं। वे ही मेरे सवस्व हैं। उन्हीं में सदा—

. .

सदैव रमना है। उन्हीं में श्रहनिंश बसना है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही भक्त को सब श्रोर से सदा के लिये श्रभय कर देता है। उसे श्रब किसी श्रोर की श्रोर देखना नहीं पड़ता, किसी की श्रपेचा नहीं होती। उसके मस्तक पर प्रभु के वरद हस्त सदा-सदैव वने रहते हैं। उसके हृदय में त्रिमुवन-सुन्दर हिर की मंगलमयी मूर्ति श्रखंड रूप से बसी रहती है श्रोर श्रानन्द की श्रजस वर्षा करती रहती है। सोते-जागते वस एकमात्र वही हिरे!

> सोवत-जागत हरि भजौ, हरि-हरि दे न विसार। ढोरी गहि हरिनाम की, 'दया' न टूटै तार॥

हरिनाम का तार न दूटे। हृद्य में हरिनाम की गंगा श्रखंड वहती रहे। लोक-परलोक सबको भुलाकर हरि को भीतर जगाये रखना है। सब श्रोर से मुँह मोड़कर हरि की शीतल गोद में जा सोना है। श्रब हम श्रमर भये, न मरेंगे। हिर की गोद के सिवा शान्ति श्रथवा सुख का एक कर्ण भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। श्रम्यत्र कहीं शान्ति हैं ही नहीं, सुख है ही नहीं। जगत् के विषयों में जो हमारी सुख-बुद्धि है, वह मृगजल से प्यास बुमाने के समान है। वहाँ तो केवल श्राग की लपट है, भयानक ज्वाला है। चहाँ तो वस 'उलिम-उलिम मर जाना है।' हरि को विसारकर जो जगत् में पगे हैं, वे श्रात्महनन के भागी होते हैं—श्रपने श्राप श्रपनी हत्या कर रहे हैं।

मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति । हरि तज जे जग में पगे, देखी बड़ी अनीति ॥ 'दया' दास हरिनाम छै, या जग में यह सार । हरि भजते हरि हो भये, पायो भेद अपार ॥ हरि की अपार अहैतुकी अनुकंपा और अपनी अपात्रता पर जब साधक की दृष्टि जाती है, तो उसका हृदय दूक-दूक हो जाता है। वह देखता है, अपने हृदय में इस बात का तीन्न अनुभव करता है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों पर पर्दा डालकर हमारी जुटियों और अपराधों को बिसारकर हमें अपनाया है। प्रभु की दृष्टि हमारे पापों पर गयी ही नहीं—ऐसा ही प्रतीत होता है। हम अपने पाप और जुटियों को ज्यों-ज्यों प्रभु के चरणों में निवेदन करते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रभु का हमारे प्रति वात्सल्य प्यार उमड़ता आता है। बालक जितना ही दुर्बल होता है, माँ उतना ही उसका अधिक सँभाल रखती है। प्रभु ने एक बार जिसे स्वीकार किया, उसे किसी भी कारण विलग नहीं किया। जिसकी बाँह उन्होंने एक बार पकड़ी, उसे कभी छोड़ा नहीं। यही उनकी विरद है। एक बार उनके सम्मुख होने भर की आवश्यकता है। फिर कोई भी। विकार भक्त को स्पर्श तक नहीं कर सकता।

परन्तु, भगवत्क्रपा की प्राप्ति प्रभु की अनुकंपा पर ही निर्भर है—'यमेवेष वृग्नुते तेन लभ्यः।' हम अपनी साधना से प्रभु को अपनी खोर आकृष्ट नहीं कर सकते—इस बात को साधक एक च्या के लिये भी नहीं भूलता। साधक को अपनी साधना का बल नहीं होता, उसे एकमात्र प्रभु की अनुकंपा का ही भरोसा रहता है। वह बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभु की कृपा की प्रतीचा किया करता है; क्योंकि वह जानता है कि हममें अगिणत पाप भरे पड़े हैं, प्रभु को प्रसन्न करने लायक एक भी गुण नहीं है; फिर भी प्रभु इन सबको अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए हैं। बस, उनकी कृपा का ही एकमात्र आसरा-भरोसा है।

केहि विधि रीझत हो प्रभु का कहि टेकूँ नाथ। जहिर मिहरि जब ही करो, तब ही होउँ सनाथ॥

तुम किस प्रकार रीमते हो, कैसे ढलते हो, तुम्हें क्या कह-कर टेहूँ—हे प्रमु! में यह कुछ भी नहीं जानता। अपनी ही श्रोर से जब तुम दया की वर्षा करो तभी में तुम्हें पा सकता हूँ श्रीर तभी सनाथ हो सकता हूँ। संसार-सागर श्रथाह है। इसका कहीं श्रोर-छोर नहीं है। उस पार कैसे उतहूँ? तैरते-तैरते थक गया हूँ, वारपार नहीं स्मता। तुम्हारी कृपा का बस एक कटाच हो जाय, तो में पार उतर जाऊँ। तुम जानते ही हो में किस प्रकार संसार-ताप में जल-मर रहा हूँ। कहीं कोई श्राश्रय नहीं। जहाँ कहीं जाता हूँ, तिरस्कृत, श्रपमानित श्रीर लांछित होता हूँ। चारों श्रोर से श्राश्रयहीन होकर, श्रनाथ होकर तुम्हारे चरणों की छाया में श्राया हूँ; क्योंकि तुम ही मेरे एक मात्र श्रवलम्ब हो, मेरे श्रशरण-शरण हो, मुक्त निराधार के श्राधार हो।

भवजल नदी भयावनी, किस विध उतस् पार । साहिब मेरी भरज है, सुनिये बारंबार ॥ पेरत थाको हे प्रभु, सूझत वार न पार । मिहर मौज जब ही करी, तब पाऊँ दरबार ॥ निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार । मेरे तुम ही नाथ इक. जीवन प्रान - अधार ॥

मेरे तुम ही नाथ हक, जीवन प्रान - अधार ॥ जितने भी पाप के कर्म हैं—एक भी मुक्त छूटे नहीं। प्रमु! मेरी करनी की छोर देखोंगे, तो कभी भी मेरा उद्धार सम्भव नहीं। अपने विरद और बाने की छोर देखों। तुम्हारा विरद ही अधम- उधारण है। यह सुनकर में सर्वथा निडर हूँ। तुम तो घट-घट-वासी मेरे अन्तर्यामी प्रभु हो, तुम से क्या छिपा है, तुम मेरी क्या नहीं जानते ?

जेते करम हैं पाप के, मोसे बचे न एक। मेरी ओर रुखो कहाँ, बिरद-बानो तन देख ॥ जो जाकी ताकै सरन, ताको ताहि खभार । तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहीं विस्तार ॥

न में पूजा जानता हूँ, न अर्चना और न बंदगी ही। मुमसे ज स्मरण ही होता है न ध्यान ही। मेरे में न संयम है, न साधना; न तो तीरथ सेया, न ब्रत किया, और न दान ही दिये। जिस अकार एक नादान वालक अपनी माँ के भरोसे रहता है, उसी अकार मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं—

पूजा अर्चन बंदगी, निहं सुमिरन निहं ध्यान। प्रभुजी अब राखें बने, बिर्द-बाने की कान॥ निहं संयम निहं साधना, निहं तीरथ-व्रत-दान। मात-भरोसे रहत है, ज्यों बालक नादान॥

बच्चे से लाख चूक हो जाय, फिर भी माँ उसे कैसे छोड़ेगी?
माँ तो अपने भूल-भरे, धूल-भरे बालक को चूम-चुचुकार कर गोद
में उठा लेती है और अपने आँचल में छिपा लेती है। वह जानती
है कि उसका बालक इतना अबोध है कि आग को आग और
पानी को पानी नहीं सममता। माँ यह भी जानती है कि यदि
एक चण के लिये भी वह बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देगी, तो वह
आग में अपना शरीर जला लेगा, पानी में जा डूबेगा। इसीलिये
वह उसका इतना ध्यान रखती है। बच्चा एकमात्र माँ पर सर्वथा
निर्भर है। संसार में तेरा कहाकर जी रहा हूँ। सभी यह
जानते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुमने मेरी बाँह पकड़ी
है। चिड़िया का बच्चा डैना फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं सकता,
ऐसी ही मेरी दशा है। यह सीस तुम्हारे ही सामने नवे, तुम्हीं से
अपनी दीनता सुनाऊँ। मगड़ूँ भी तो तुम्हीं से, अधीनता स्वीकार

करूँ तो केवल तुम्हारे चरणों का ही। संसार में राजा, राव, शाह, वादशाह कोई नजर ही न श्रावे; किसी के सामने श्रॉचल न पसारू, हाथ न फैलाऊँ। ध्यान सदैव तुम्हारे चरणों का ही रहे—चाहे जहाँ भी रहूँ।

> सीस नवे तो तुमहिं कूँ, तुमहिं सूँ भाखूँ दीन। जो झगरूँ तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन आधीन॥

# वावरी साहिबा

एक प्रेम-दीवाने ईसाई संत के उद्गार हैं--

Think love, drink love, eat love, dream lovethen your life will be beautiful, glorious, sublime, ethereal. Live in the paradise of love. Soar in the crystalline air of love. Swim in the shoreless sea of love, walk in the eternal rose-garden of love. Perfume your nostrils with the sweet fragrance of the flowers of love. Familiarize your ears with the soul entrancing melodies of love. Let your ideal be a bouquet of love. Acquire love and more love. Be a centre of love, a haven of love.

'प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खास्रो, प्रेम का ही स्वप्न देखो। तभी तुम्हारा जीवन सुन्दर, यशस्वी, दिव्य, पावन होगा। प्रेम के स्वर्ग में रहो, प्रेम की हवा में उड़ो, प्रेम के अपार पारावार में तैरो, प्रेम के गुलाव-बाग में दहलो। नाक में प्रेम के पुष्पों की गन्ध आने दो, कानों से हृदय को विभोर करने-वाले प्रेम-संगीत सुनो, प्रेम का जीवन जियो, प्रेम—अधिक से अधिक प्रेम प्राप्त करो, प्रेम का केन्द्र वन जाओ, प्रेम का आगार वन जाओ।

संत-साधना में वावरी साहिबा का नाम उनके अजस्त प्रेम, दिव्य, अलोकिक प्रेम के लिये अमर है। नारी-हृदय की सहज सुकुमारता, शील, संकोच तथा संत-जीवन के आत्म-गोपन के भावों से प्रेरित होने के कारण इन्होंने अपने जीवन के संबंध में एक अचर भी नहीं लिखा। इनके जन्म और प्रयाण का सन्-संवत् भी नहीं मिलता। इतना ही पता चलता है कि आप देहली के एक संभ्रांत कुल की महिला थीं। प्रभु के प्रेम में पागल होकर ये घर से निकल पड़ीं और स्वजनों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुईं। परन्तु, आप भगवत्येम से विरत न हुईं।

'मैं वंदी हों परम तत्त्व की, जग जानत कि भोरी।'

वावरी की वस एक सवैया मिलती है। उसमें उनकी श्रद्भुत निष्ठा, श्रलौकिक भगवत्त्रेम तथा विलच्चण श्रात्मवोध मलकता है। वे वाहरी वेश, श्राडंबर, छापा, तिलक के विरोधी थीं तथा लोगों में दंभ-श्राडंबर से वचने का उपदेश किया करती थीं।

वावरी रावरी का किहये, मन है के पतंग भरे नित भाँवरी।
भाँवरी जानिहं संत सुजान जिन्हें हरि-रूप हिये दरसावरी॥
साँवरी सूरत, मोहनी मूरत देकर ज्ञान अनंत रुखावरी।
खावरी सौंह तिहारी प्रभु, गित रावरी देखि भई मित वावरी॥
हे प्रभु ! आपकी लीला क्या कहूँ ? यह 'बावरी' आपके

चरणों में भाँवरी भर रही है—जैसे पतंग दीपक की भाँवरी भरता है। इस भाँवरी भरने में क्या रस है, इसका अनुभव तो वे सुविझ संत ही करते हैं जिनके हृदय में हरि ने अपना सलोना रूप दिखलाया है। एक बार हरि ने अपनी साँवरी सूरत और मनोहारी मूरत को हृदय के अन्तस् में दिखलाकर अनंत ज्ञान का द्वार खोल दिया। द्वार खुलने पर चित्त वहीं जाकर लुभा गया। सच कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ—तुम्हारी लीला देखकर हे हरि! मेरी मित बावरी हो गयी है—तुम्हारे प्रेम की थाह नहीं पा रही हूँ और मन माता-माता डोल रहा है---तुम्हारे प्रेम, आनन्द एवं सौंदर्य के सिन्धु में मेरा मन-रूपी हंस किल्लोल कर रहा है। अब इस जगत में क्या देखने, क्या सुनने के लिये लौटे?

### बीरू साहब

निर्गु ए प्रेमी संतों में बीरू साहब का नाम उनके श्रद्धट वैराग्य श्रोर श्रपार प्रेम के लिये श्रमर है। संसार के विषयों से वैराग्य और प्रभु चरणों में श्रपार प्रेम—यही उनके जीवन की ज्योति थी। श्राप दिल्ली की प्रसिद्ध संत-शिरोमिण श्री वावरी साहिबा के प्रमुख शिष्य थे। बावरी के परमधाम-गमन के पश्चात बीरू साहब दिल्ली में उनके स्थान पर सत्संग करते-कराते रहे। श्राप की विरिक्त, प्रेम और मस्ती श्रजीव थी। इनके पदों से—जो श्राज बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं-इनके श्रनमोल श्रनुभव की कई रहस्यपूर्ण बातें प्रकट होती हैं। श्रापके जन्म श्रीर प्रयाण का सन्-संवत् ठीक-ठीक नहीं मिलता। परंतु, इतना तो श्रनुमान से कहा जा सकता है कि श्रापका श्राविभीव तीन सौ वर्ष पूर्व दिल्ली में हुश्रा तथा उसके श्रापना संत-मत का उपदेश करते रहे। यारी साहब श्रापके पट्टिशच्य थे।

मनुष्य प्रभु से क्या प्रतिज्ञा करके ऋाया था ऋौर क्या करने

में फॅस गया, इस बात की श्रोर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब लिखते हैं—

हंसा रे बाझल मोर याहि घराँ,
करवो में कविन उपाय।
मोतिया चुगन हंसा आयल हो,
सोतो रहल मुलाय॥
झीलर को बकुला भयो है,
कर्म कीट धिर खाय।
सतगुरु सत्य दया कियो,
भव-बंधन ते लियो छुड़ाय॥
यह संसार सकल है अंधा,
मोह मया लपटाय।
'बीरू' भक्ति हंसा भयो सुख सागर,
चल्यो है नहाय॥

क्या उपाय करूँ, मेरा हंस जो मोती चुगने के लिये आया था, बावली का बगुला होकर कर्म-कीट को खा रहा है—अपना स्वरूप भूल गया है। यह सारा संसार अंधा होकर मोह-माया में लिपटा हुआ है। गुरुदेव की कृपा से आज मेरी आँखें खुलीं और भिक्त-प्रीति का प्रसाद पाया। मेरा हंस आज सुख के समुद्र में नहा रहा है।

सुरित-योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार हो जाते हैं, तो संतों को भिन्न-भिन्न रूप और शब्द का हृदय-गुहा में साचात्कार होता है। उस रूप और शब्द में जब चित्त जाता है तो फिर वहाँ से लौटना कठिन ही नहीं, वरन असंभव हो जाता है। संतों की यह अनुभूति ही उनके प्राणों का आधार है। बीरू साहब लिखते हैं—

आली रूप लागीलो आहे मने। हियरा मध्य मोहनि मूरति राखिलो यतने। दरस-परस मोहन मूरति देखिलो सपने॥ कोटि बहा जाको पार न पार्वे, सुर नर सुनि को गने। बीरू भक्त केरा मन स्थिर नाहीं,मैं पापी भजिबो को मने॥

हृद्य के भीतर मोहिनी मूर्ति विराज रही है, इसे यत्न से रखे रहो; 'सुरत' वहाँ से फिसलने न दो। 'उसे' देखो, उसका स्पर्श प्राप्त करो, हिलो-मिलो। करोड़ों ब्रह्मा जब उसका पार नहीं पा सकते, तो और देवताओं, मनुष्यों और मुनियों की कौन कहे? बीरू का मन स्थिर नहीं तब मैं पापी भगवान को कैसे भजूँ?

त्रिकुटी में ध्यान की एकायता प्राप्त होते ही कैसी सुंदर अनुभृति होती है, इसका चित्र नीचे के पद में देखिये—

त्रिक्टो के नीर तीर बाँसुरी वजावें ठाछ,
भाल लाल से सबै सुरंग-रूप चातुरी।
यमुना ते और गंग अनहद सुरतान संग,
फेरि देखु जग-मग को छोड़ देवें काहरी॥
बायू प्रचंड चंड वंक नाल मेरू दंड,
अनहद को छोड़ि दे आगे चलु बावरी।
धैंकार धार बास, इनहूँ का है बिनास,
खसम को साथ करू, चीन्ह ले तू नाहरी॥
जन बीरू सतगुरु शबद रिकाब धरु,

चल ग्रुर जीत मैदान घर आवरी ।। हद-श्रनहद सबको लॉंधकर श्रपने प्रियतम पति को पहचानो श्रीर उनके साथ हो लो। बीरू साहब के बस ये ही तीन छन्द ग्राप्त हैं।

## यारी साहब

दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो परदा था बीच में अब न रहा। रहा परदे में अब न वह परदानशीं, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥

श्रहंकार का पर्दा जो हमारे श्रीर श्रियतम के बीच में पड़ा था, वह श्रव सदा के लिये मिट गया। वह श्रियतम जो पर्दे में छिपा हुश्रा था, श्रर्थात् हम श्रपने श्रहंकार के कारण जिसका साचात्कार नहीं कर सकते थे, वह पर्दा हट जाने के कारण रूबरू (सामने) श्रा गया। उसकी श्रीर दृष्टि जाते ही ऐसी लुब्ध हो गयी कि श्रव उसके सिवा कोई श्रीर रहा ही नहीं। ऐसे ही श्रंतर्भेदी श्रनुभवी संत यारी साहब थे।

यारी साहब के जीवन के विषय में कुछ विशेष पता नहीं चलता। महात्माओं का कथन है कि आप शाही घराने के

राजकुमार थे। श्राप वचपन से ही प्रभु की खोज में थे। जाति के मुसलमान थे श्रोर दिल्ली में श्रपने गुरुदेव वीरू साहब की सेवा में रहते थे। उनके शरीर छोड़ने पर उसी स्थान पर वे रहकर सत्संग कराते थे। दिल्ली में इनकी समाधि श्रब तक है। इनका जीवन-काल श्रनुमान से विक्रमी संवत् १७२५ से १७५० तक माना जाता है। इनके चार चेले प्रसिद्ध हैं—केशवदास, सूफीशाह, शेखनशाह श्रोर हस्त मुहम्मदशाह। ये शब्दमार्गी परम्परा के संत थे। इन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया। भिक्त श्रोर प्रेम इनकी साधना के मुख्य श्रंग हैं श्रीर इन दो पर ही इन्होंने बहुत जोर दिया है—

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हारे की।

काम-क्रोध-जंजाल भसम भयो, विरह-अगिन लगि धधकी॥

धुधकि-धुधिक सुलगति अति निर्मल, झिलमिल-झिलमिल झलकी।

झिर-झिर पर अँगार अधर यारी, चिंह अकास भागे सरकी॥

हिर के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, काम-क्रोध का जंजाल जलकर भस्म हो गया और विरह की अगिन धधक उठी।

विरह की यह श्रत्यंत निमल श्रग्नि धीरे-धीरे सुलगती है और इसकी श्राभा में प्रियतम की मिलमिल भलक दीख रही है।

'संबंध' हो जाने पर परिचय की प्रगाढ़ अवस्था में प्रेमी को सर्वत्र प्रियतम के ही दर्शन होते हैं और घट-घट उसी का प्रकाश, उसी का प्रेम प्राप्त होता है—

> हमारे एक अलह पिय प्यारा है। घट-घट: नूर महम्मद साहब, जाका सकल पसारा है॥

नाम-जप की साधना में भी यारी साहब ने शीति को ही प्रधान श्राधार माना है। यह शीति प्रभु से किसी भी भाव में संबंधित होने पर ही प्राप्त होती है श्रीर नाम का रस तभी श्रन्तस् को परिस्नावित कर देता है—उस समय बाहर से नाम-जप करना नहीं पड़ता, वह श्रन्तर में श्रपने श्राप होने लगता है। नारी श्रपने पित का नाम नहीं जपती; परन्तु उस नाम में उसकी जो प्रीति है, जो ममता है, वह नाम 'रटनेवाले' कितनों में है ? यारी साहब कहते हैं—

पुरुष-नाम नारी ज्यों जाने, जानि बूझि नहिं भाखे। उपनिषदों में जिस परम तत्त्व के संबंध में 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिनः। तमेव भान्त-मनुभाति सर्वं तस्येव भासा सर्वमिदं विभाति' (वहाँ न सूर्यको पहुँच है, न चन्द्रमा श्रोर नच्चत्रों की; विद्युत् का प्रकाश भी वहाँ नहीं है, फिर इस श्राग्न की क्या कथा ? उस 'एक' के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है।) उसी श्रोर यारी साहब श्रपने 'हंस' को उड़ने का संकेत दे रहे हैं—

उद्, उद् रे बिहंगम, चढ़ अकास ।

जह निहं चाँद सूर, निस-बासर, सदा अमरपुर अगम नास ॥
देखे उरध अगाधि निरंतर, हरष-सोक निहं जम के त्रास ।
कह यारी उहें बधिक फाँस निहं, फळ पायो जगमग परकास ॥
वहुतेरे संतों ने 'ककहरा' या 'ऋिलफनामा' लिखा है, जिसमें देवनागरी या फारसी के प्रत्येक ऋत्तर पर एक एक ऋतुभव-पूर्ण सुन्दर उिक रहती है । यारी साहब ने दो ऋिलफनामें लिखे हैं—
पहले में उनके ऋतुभव और दूसरे में उनके उपदेश हैं, जो वास्तव में साधन-पथ के पथिकों के लिये ऋनमोल हैं । साधन-मार्ग की किठनाइयों और उनपर विजय प्राप्त करने के तरीकों पर इन ऋिलफनामें में यारी साहब ने पूरा प्रकाश डाला है । जड़-चेतन जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सबमें 'एक' ही रम रहा है, उसके 'ऋतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मिट्टी के बने हुए खिलोने तथा

सोने के वने हुए गहनों के रूप और आकार के भेंद से भिन्न-भिन्न नाम भले ही हो; परन्तु है तो वह मिट्टी और सोना ही । ठीक उसी प्रकार जगत् में जो कुछ भी नाम-रूप है, वह मूल में सब कुछ प्रभु का ही रूप है, प्रभु का ही नाम है—

देखु विचार हिये अपने नर देह घरों तो कहा विगरों है।
यह सिट्टी को खेल-खिलौना बनो एक भाजन नाम अनंत घरों है।
नेक प्रतीति हिये निह आवत, मर्भ भुलो नर अवर करों है।
भूपन ताहि गँवाई के देखु, यारी कंचन ऐन को ऐन घरों है।
यारी साहव को साखियों में उनका श्रप्रतिम प्रेम श्रीर गंभीर
श्रात्मानुमूति का रस भरपूर है। वे पढ़ने में जितनी सरल हैं
उनका भाव उतना हो गूढ़ श्रीर हृद्यस्पर्शी है—

नेनन आगे देखिये, तेजपुंज जगदीस। वाहर-भीतर रिम रह्यों, सो धिर राखों सोस ॥ भाठ पहर निरखत रहीं, सनमुख सदा हजूर। कह यारी घर हीं मिळें, काहे जाते दूर॥ आतम नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि। पिय मिळवे को उठि चळी. चौसख दियना वारि॥

पिय मिळवे को उठि चली, चौमुख दियना वारि ॥
तेज: पुंज स्वरूप प्रभु श्राँखों के सामने खड़ा है। श्रंतर-बाहर
वही वह रम रहा है, उसी के चरणों में हमें श्रपने मस्तक—श्रपने
श्रहंकार की बिल देनी पड़ेगी। उसे खोजने के लिये दूर जाने की
कोई श्रावश्यकता नहीं है। मालिक तो सदा सामने है। उससे
तो श्रपने घर में ही मिलना होगा। श्रात्मारूपी सुहागिन नारी
श्रपने सुन्दर वेश को सँवारकर चारों दिशाश्रों को प्रकाशित
करती हुई श्रपने परम प्रियतम से मिलने चली।

मिलन के समय जो स्थिति हुई, जो रस वरसा, उसका वर्णन कोई शब्दों में क्या करे, कैसे करे ?

### बुल्ला साहब

To what other end was man created, destined called, invited, drawn, ravished, if not for the conjugal embraces and kisses of God?

-Fray Juan

मनुष्य संसार में क्यों श्राया ? भगवान् ने उसे भेजा ही क्यों ? इस दु:खमय जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-रूप श्रादि से भरे संसार में मनुष्य को भगवान् ने किस उद्देश्य से भेजा ? भगवान् से निकला हुश्रा मनुष्य भगवान् को पाये बिना शांत कैसे हो सकता है ? हम भगवान् से ही निकले हैं श्रीर हमारी जीवन-गंगा भगवान् को ही पाकर त्रप्त हो सकती है। भगवान् में हम मिलेंगे ही—यह तो ध्रुव-सत्य है। श्रावश्यकता केवल इस बात की है कि हम जीवन के प्रतिपल में श्रपने परम प्रियतम प्रभु के स्पर्श, मिलन, श्रालिंगन का श्रानन्द पाते रहें। भगवान् के प्रण्य-

श्रालिंगन में वेंध जाने के लिये ही, उसके उन्मद दिञ्य चुंवन को श्रपने प्राणों के प्राण में प्राप्त करने के लिये ही मनुष्य का संसार में श्राना हुश्रा है। सभी संत वार-वार हमें यही स्मरण कराते हैं।

मिलन के इस आनंद को, प्रियतम के प्रगाढ़ आलिंगन के रस को प्राप्त करने का एकमात्र साधन संतों ने जो वतलाया है, उसमें मुख्य है हरि-स्मरण। एक पल भी प्रभु का विस्मरण न हो। एक चला के लिये भी 'वे' न विसरें। और यह स्मरण जितना ही प्रगाढ़, जितना ही प्रेम पूर्ण और अनन्य होगा, प्रभु का प्रेम उतना हो अधिक हमें प्राप्त होगा। प्रभु का विस्मरण ही मृत्यु है और प्रभु का समरण ही जीवन है।

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः। विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः।

"विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं है श्रौर न संपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है श्रौर स्मृति ही संपत्ति है।"

संतों ने अपने जीवन और उपदेश के द्वारा हमें बार-बार यही समकाया है। ऐसे संत भगवान के संदेश को जगत् के प्राण्यों तक पहुँचाने के लिये समय-समय पर त्राते हैं। बुल्ला साहब भी ऐसे ही आत्मदर्शी, अनुभवी संतों में हैं। इनके जीवन और इनकी वाणी में भगवान के प्रेम का आनंद और तज्जन्य विद्वलता का प्रगाढ़ रस मिलता है।

बुल्ला साहव के जीवन के संवध में जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है, उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी साहब के चेले थे श्रीर इस परंपरा में इनके बाद जगजीवन साहब श्रीर गुलाल साहब इनके शिष्य हुए। इनका श्रसली नाम बुलाकी राम था। ये जाति के कुनबी थे। गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव में **मं**त-साहित्य १६०

इन्होंने अपना सत्संग स्थापित किया । इनकी महासमाधि के अनंतर गुलाल साहब और भीखा साहब भी वहीं सत्संग कराते रहे। वहाँ इन तीनों महात्माओं की समाधियाँ अब तक हैं। बुल्ला साहब के जन्म की निश्चय तिथि नहीं मिलती । अनुमान से यह कहा जा सकता है कि विक्रमी १८वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वे हुए।

बुल्ला साहब एक प्रकार से निरत्तर थे। दरिद्र कुल में उत्पन्न होने के कारण और कुछ भी शिज्ञा-दीज्ञा न होने के कारण इन्हें शारीरिक परिश्रम करके श्रपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये गुलाल साहब के यहाँ नौकर थे श्रीर हल चलाने का काम करते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि बैलों को हाँककर खेत में ले जा रहे हैं श्रीर बीच में ही भगवान का स्मरण हो आया। हल त्रादि रख दिया, बैलों को छोड़ दिया और भजन में लग गये। इनके कार्य से मालिक को संतोष नहीं था। कभी-कभी हल चलाते समय भी जब भगवान का प्रगाढ़ स्मरण हो आता, तो इनके लिये कार्य करना कठिन हो जाता। ये ध्यान में बैठ जाते और घंटों इसी दशा में बैठे रहते। अपनी लापरवाही पर इन्हें मालिक की मिड़िकयाँ भी खानी पड़तीं; परन्तु ये विवश थे। सुरूर त्र्याने पर **ऋपने को सँभालना कठिन हो जाता है। जिसे प्र**भु ऋपनी ऋोर खींच लेना चाहता है, उसे संसार के अन्य सभी कार्यों के लिये बेकार कर देता है।

एक दिन की बात है-बुल्ला साहब हल चलाने गये थे। वहाँ भगवान के स्मरण की दिव्य धारा उमड़ पड़ी। हल को खेत में छोड़कर वे मेड़ पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान में यह अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान उनके घर पधारे हुए हैं, उनकी पूजा-अर्चा हो रही है। शंख, घड़ियाल, डफ, भाँम, मृदंग

बज रहे हैं। भगवान की आरती की जा रही है। भगवान मंद-मंद मुसका रहे हैं और इनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। तदुपरान्त श्री भगवान् के शुभागमन के उपलच्य में बुल्ला एक बहुत बड़ा भण्डारा करा रहे हैं। भिन्न-भिन्न देशों से संत-महात्म पंचारे हुए हैं। ध्यान में ही बुल्ला ने देखा कि छप्पनों प्रकार के व्यंजन परोसे जा चुके हैं। अंत में वे हाथ में दही लेकर परोसने चले हैं। यह सब कुछ ध्यान में ही हो रहा था। इतने में गुलाल साहब वहाँ आ पहुँचे और अपने हरवाहे की नमकहरामी देख-कर क्रोध में आग बबूला हो गये। उन्होंने कसकर बुल्ला साहब को एक लात मारी। बुल्ला साहब एकबारगी चौंक उठे श्रीर उनके हाथ से दही छलक पड़ा। अब तो गुलाल साहब के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे हक्के-बक्के हो गये। उन्होंने बुल्ला साहब के हाथ में पहले दही नहीं देखा था। ध्यान टूट जाने पर बुल्ला साहब ने बड़ी दीनता के साथ गुलाल साहब से निवेदन किया कि 'मेरा अपराध चमा करें, मैं साधुओं की सेवा में लग गया था श्रीर भोजन परोस चुका था—केवल दही बाकी था। उसे परोस ही रहा था कि आपके हिला देने से वह गिर गया।' श्रव गुलाल साहव की श्राँखें खुलीं श्रीर उन्हें श्रपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। वे बुल्ला साहब के चरणों में गिरकर जोर-जोर से रोने लगे । उन्होंने अपने 'हरवाहे' को ही अपना गुरुदेव बनाया।

बुल्ला साहब नाम-स्मरण के बहुत बड़े प्रेमी थे। साई के नाम का श्राधार लेकर ही साधक प्रभु से 'परिचय' प्राप्त कर सकता है। नाम के बिना प्रभु का दर्शन, स्पर्श और मिलन प्राप्त नहीं हो सकता। नाम ही साधना का बहुत बड़ा सहारा है। यह नाम हृदय-गुहा में अखंड रूप से उच्चरित होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक अपनी हृदय-गुहा में प्रवेश कर, नाम की धुन में अपने मन, चित्त , प्राण को लय करे। नाम के सिवा साधक के लिये आश्रय ही क्या है ?

साई के नाम की बलि जाँव।

सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहुँ नहिं ठाँव।

वह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतम का परिचय पा लिया और उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिये जो संसार के सारे संबंध, सारे राग-अनुराग को तिनके के समान तोड़कर एकाम—एकनिष्ठ भाव से प्रमु के पथ में चल पड़ता है, जिसे रात-दिन प्रियतम से मिलने की ही 'ली' लगी रहती है और जगत की कोई भी वस्तु मोह में नहीं फाँस सकती।

धन कुळवती जिन जानल आपन नाह। जेकरे हेतू ये जग छोड़्यो, सो दहुँ कैसन बाट। रैन-दिवस छव छाइ रहो है, हृदय निहारत बाट॥

सच्चे भक्त को संसार के सभी विषयों के प्रति सर्वथा विरक्त होना पड़ता है। ऐसा हुए बिना मन, वचन और कर्म से प्रभु की भिक्त हो नहीं सकती। साधक संसार के लिये लॅंगड़ा हो जाय, उस और कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगत के विषयों के बाजार लगे हुए हैं। साधक लुंजा हो जाय, उन विषयों की और उसके हाथ बढ़े ही नहीं। साधक बहरा हो जाय, संसार के विषयों की कोई बात वह सुने ही नहीं। साधक श्रंधा हो जाय, जगत के कोई प्रलोभन उसकी श्राँखों का विषय बने ही नहीं। भिक्त के खेल में शरीर का दान देना पड़ता है। सारे गर्व और गुमान को छोड़कर श्रपने को सर्वभाव से प्रभु के चरणों में निवेदित कर देना होता है। साची भगति गुपाल की, मेरो मन माना।
मनसा-वाचा-कर्मना, सुनु संत सुजाना॥
लॅंगरा-लुंजा ह्वे रहो, बहिरा अस काना।
राम-नाम से खेल है, दोजे तन दाना॥
भक्ति हेतु गृह छोड़िये, तिज गर्व गुमाना।
जन बुल्ला पायो बाक है, सुमिरो भगवाना॥

भगवान के चरणों में भिक्त होने पर हृदय में सहज हो प्रीति उत्पन्न होती है। यह प्रीति ही साधना की आत्मा है। प्रीति उत्पन्न हो जाने पर फिर अन्य किसी साधन का सहारा नहीं लेना पड़ता। प्रीति ही प्रभु का साचात्कार कराती है। प्रीति की प्रगाढ़ावस्था में ही साधक प्रभु की वंशी-ध्विन सुनता है और नेत्रों से उसके अपहृप हृप का दशन करता है। भाव के बिना भिक्त हो नहीं सकती, और भाव से ही प्रीति का उदय होता है।

भगवान् जाति-पाँति नहीं पूछते, ऊँच-नीच नहीं देखते ; जो भी उनका प्रीतिपूर्वक भजन करता है उसे वे अपना लेते हैं—

हे मन कर गोबिंद से प्रीत ॥
स्वन सुनि के नाद प्रभु को, नैन दरसन पेख ।
अचल अमर अलेख प्रमुजी, देख ही कोड भेख ॥
भाव सँग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लवलीन ।
सुरति से तू बेढ़ बाँधो, सुलुक तीनों छीन ॥
अधम अधीन अजाति बुल्ला, नाम में लवलीन ।
अर्थ धर्म अरु काम मोलिंह, आपने पद दीन ॥

सभी सच्चे संतों की भाँति बुल्ला साहेब ने भी प्रियमिलन की शुभ घड़ी को बड़े उल्लास के साथ समरण किया है। आक्री भाज की रैन प्रीति मन भावै॥

गाय-बनावत, हँसत-हँसावत, सब रस छै छ मनावै ॥ १३ जीवन की सफलता संतों ने इसी में मानी है कि यहाँ आकर एक पल के लिये भी पिय का विछोह न हो—प्राणों को प्रियतम का आलिंगन-चुं बन प्राप्त होता रहे। परम प्रियतम के आलिंगन को जिसने प्राप्त कर लिया, वह सदा के लिये निहाल हो गया। यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधना का चरम लच्य है और इसी की ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते हैं—

जिवन हमार सुफल भो हो, सह्याँ सुतल समीप।

एक पलक नहिं बिछुरे हो, साई मोर जिहीत। पुलकि-पुलकि रति मानल हो, जानक परतीत॥

'सुरत राब्द' के अभ्यास में बुल्ला साहब को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई थी। उनके उपदेश बड़े ही अनुभवपूर्ण और अनमोल हैं। उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती हैं—

आठ पहर, चौंसठ घरी, जन बुल्ला घर ध्यान।
निहं जानो, कौनी घरी, आइ मिलें भगवान॥
आठ पहर, चौंसठ घरी, भरो पियाला प्रेम।
बुल्ला कहै बिचारि कै, इहै हमारो नेम॥
जग आये, जग जागिये, पिगये हिर के नाम।
बुल्ला कहै बिचारि कै, छोड़ि देहु तन-धाम॥
बोलत-डोलत, हाँस-खेलत, आपुहि करत कलोल।
अरज करों, बिन दामिहं, बुद्दलहिं लीजै मोल।।
ना वह दूरे, ना वह फूरे, ना कबहीं कुम्हिलाय।
सर्ध-कला-गुन-आगरो, मो पै बरनि न जाय॥

### जगजीवन साहब

"He is no farther off than the door of the heart. There He stands and waits and waits until He finds thee ready to open and let Him in. Thou needst not call Him from a distance; to wait until thou openest is harder for Him than for thee. He needs thee a thousand times more than thou canst need Him. Thy opening and His entering are but one moment.

-Eckhart.

प्रभु तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा है और तुम्हारे द्वार खोलने की प्रतीचा में जाने कब से खड़ा है। दूर से पुकारने की क्या आवश्यकता? तुम उसके बिना भले ही ठहर जाओ, वह तुम्हारे बिना नहीं ठहर सकता। तुम्हें उसकी जितनी चाह है,

उससे हजारों गुना श्रिधिक चाह है उसे तुम्हारी। तुमने हृद्य का द्वार खोला नहीं कि वह भीतर श्राया। तुम्हारा खोलना श्रीर उसका प्रवेश करना एक साथ ही होता है।

जगजीवन साहब के जीवनकाल के विषय में कइ प्रकार के मत हैं। सतनामी पंथवाले इनका जन्म माघ सुदी सप्तमी मंगलवार संवत् १७२७, श्रीर मृत्यु-तिथि वैशाख बदी सप्तमी मंगलवार संवत् १८१० बतलाते हैं। बाराबंकी (श्रवध) जिले के सरहदा गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये चंदेल चत्रिय थे। ये जन्म भर गृहस्थ ही रहे। अपने जिले के कोटवा गाँव में ये सत्संग करते-कराते रहे। भीखापंथी इन्हें अपने पंथ का संत मानते हैं; परन्तु सतनामियों का कथन है कि भीखापंथ से इनका कोई संबंध नहीं था और उनका कहना यह भी हॅ कि इनके गुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे। इनके अनुयायियों की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कलाई पर सफेद और काला धागा बाँधते हैं और महंतगण दोनों हाथों में धागा बाँधते हैं तथा चंद्राकार टोपी पहनते हैं श्रीर श्राबनूस की सुमिरनी धारण करते हैं। इनके उपदेशों में इनका श्रमुभव कूट-कूटकर भरा है। इनके रचे हुए सिद्धान्त-प्रंथों में 'ज्ञान-प्रकाश', 'महाप्रलय' श्रीर 'प्रथम प्रंथ' प्रमुख हैं।

संसार दु:ख-रूप है—जब तक इसका अनुभव हमें नहीं हो पाता तब तक प्रभु के मिलन का आनन्द कैसा होता है, हम कैसे समम सकते हैं ? संसार में जीवमात्र जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चकर में पड़े हैं और इससे छुटकारा होते नहीं दीखता। कोई भी संसार में ऐसा नहीं मिला जो दु:ख से मुक्त हो। एक-न-एक दु:ख सभी को लगा हुआ है। इसीलिये जगजीवन साहय कहते हैं— पिहा जाइ पुकारेड, पंछिन आगे रोय। तीनि लोक फिरि आयेडँ, बिनु दुख छएयो न कीय॥

त्रियतम को ढूँढने के लिये जोगिन होकर संसार में निकला, कानों में कुंडल पहन लिया, जनम बीत गया; परन्तु पिय का पता न लगा—

जोगिन है जग दूँदुऊँ, पिहर्गों छुंडल कान।
पिय का अंत न पायेऊँ, खोजत जनम सिरान ॥
नैनों में प्रभु की मूर्ति छायी हुई है। चाँद-सूरज दोनों देख
चुका हूँ; परन्तु कोई भी उस अपरूप रूप के समान नहीं ठहरता—
वैठि मैं रहेऊँ पिया सँग, नैनन सुरित निहारि।
चाँद-सूरज दोड देखेउँ, निहं उनकी अनुहारि॥
प्रभु का हाथ भक्त के मस्तक पर सदा है ही। एक च्रण भी
प्रभु हमें विसारता नहीं। एक च्रण के लिये भी वह हमसे अलग
नहीं होता—

सदा सद्दाई दास पर, मनिह बिसारे नाहि।
'जगजीवन' साँची कहै, कबहूँ न्यारे नाहि॥
इसिलिये जगजीवन साहब का यह उपदेश चिरस्मरणीय है—

सत समरथ तें राखि मन, करिय जगत को काम । 'जगजीवन' यह मंत्र है, सदा सुक्ख-विसराम ॥

प्रभु में मन रखकर संसार का काम करिये। यही मूल मंत्र संसार में सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने के लिये जगजीवन साहब वतलाते हैं। सतनामी सम्प्रदाय में नित्य सबेरे उठकर नित्य कमों से निवृत्त होकर पूजा-पाठ और धूप करने का नियम है। मुख्य रूप से गुरु-मंत्र का जप तथा बीज-मंत्र का अजपा जाप हर समय करने का नियम है। सतनामी लोग 'श्रघ-विनारा' को वेद के समान पूज्य मानते हैं। इस संप्रदाय के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

१-परमात्मा एक है, उसका रूप-रंग, त्राकार कुछ नहीं है।

२—अपने भक्तों की रत्ता के लिये ईश्वर नाना रूपों में अवतार लेता है।

३—भगवत्प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है—भक्ति तथा प्रेम से युक्त होकर ईश्वर का मन से स्मरण करना।

४—सभी संत-महात्मा—जिन्होंने भगवान् को प्राप्त किया,

४—सरल रहन-सहन श्रीर श्रजपा जाप से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जगजीवन साहब के शिष्यों में प्रमुख चार हुए—दूलनदास, गोसाईदास, देवीदास श्रीर खेमदास। ये 'चारपावा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। जगजीवन साहब ने ८० वर्ष की श्रायु में वैशाख सुदी ७, संवत् १८१७ में श्रपनी इहलीला समाप्त की।

### महात्मा दूलनदास

राम नाम दुइ अच्छरै, रटै निरन्तर कोय। 'दूछन' दीपक बरि उठै, मन प्रतीति जो होय॥

नाम के प्रेमी, सरलता की मूर्ति, दया और विनय के स्वरूप महात्मा दूलनदासजी जगजीवन साहव के गुरुमुख चेले थे। इनके जीवन का वृत्तान्त प्रामाणिक रूप में नहीं मिलता। इतना सत्य है कि यह जगजीवन साहब के शिष्य थे। सत्तनामियों की मान्यता यह है कि दूलनदास का जन्म विक्रम सम्वत् १७१७ में हुआ। मिश्र-बंधुओं ने तो इनका रचनाकाल संवत् १८७० माना है, परन्तु सत्तनामियों की मान्यता के श्रनुसार इनका काल बहुत पहले ठहरता है। पूरी ११८ वर्ष की श्रायु भोगने के श्रनंतर श्राधिन वदी ४ रविवार सं० १८३४ में श्रापने इहलीना संवरण की।

लखनऊ जिले के समेसी गाँव में सोमवंशी चत्रिय कुल में

एक बहुत सम्पन्न जमींदार रायिसंह के घर दूलन का जन्म हुआ।
स्वरहदा गाँव में इन्होंने जगजीवन साहब से उपदेश प्रहण किया
और बहुत समय तक उनके सत्संग में कोटवा में बने रहे।
अमिवनाश, शन्दावली, दोहावली, मंगलगीत, शिवजी की प्रार्थना
आदि प्रंथ आपने लिखे। अपने जीवन के अन्तिम भाग में ये।
रायबरेली में धर्म नामक गाँव में सत्संग-साधन करते-कराते रहे
इनके सम्प्रदाय का नियम यही है कि गृहस्थ धर्म में हो सदाचार
आर पिवत्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए चित्त को भगवान
के चरणों में अर्पित करना चाहिये। ये लोग बाह्य त्याग को या
भिष' को बहुत आवश्यक नहीं मानते न उसे महत्व ही देते हैं।
इनके गुरु जगजीवन साहब भी आजीवन गृहस्थ ही रहे। इस
सम्बंध में दूलनदास की यह बात समरण रखने योग्य है—

दया धरम हिरदे में राखहु, घर में रहहु उदासी। आन के जीव आपन करि जानहु, तब मिलिहें अबिनासी॥ दूलनदास की बानी तथा साखियों को मनोयोगपूर्वक पढ़ने

से यह पता चलता है कि ये 'नाम' के बहुत बड़े प्रेमी थे। इंके की चोट उन्होंने कहा है कि नाम का आश्रय ही एकमात्र निर्दे हैं. श्राश्य है, श्रीर इसके सिवा श्रन्य सभी मार्ग साधक को उलमाने वाले हैं—

रह तोहँ राम राम रट लाई।
जाह रटहु तुम नाम अछर दुइ, जौने विधि रिट जाई॥
राम राम तुम रटहु निरन्तर, खोज न जतन उपाई।
जानि परत मोहि भजन-पंथ यहि, और अरुझनि भाई॥
उस नाम-जाप की सहज रीति सुनिये—
मंत्र अमोल नाम दुई अच्छर, बिनु रसना रट लागि रहै।
होठ न डोले, जीभ न बोले, स्रत धरनि दिढ़ाइ गहै॥
दिन भौ रात रहै सुधि लागी, यह माला यह सुमिरन है।

नाम का महत्व बतलाते हुए दूलनदास ने बहे ही भाव-पूर्ण शब्दों में गज के उद्घार, मीरा के विषपान तथा द्रौपदी के चीर-इरण की लीलाश्रों को गाया है। गाते-गाते वे थकते ही नहीं। नाम ऐसे श्रमृत को छोड़कर विषयों में रचा-पचा मानव मोह-विष को पी रहा है—

अछत नाम-पियूप परसिंह, मोह-माहुर पिया । उस 'राम' का परिचय दूलनदास के शब्दों में ही सुनिये—

> जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल । राम राम रट लाव रे, रामिह दीनद्याल हो ॥ मात पिता गुरु रामजी, रामिह जिन विसराव । रहो भरोसे राम के, तें रामिह से चित बाव हो॥ घर बन निस दिन रामजी, भक्तन के रखवार । दुखिया दूलनदास को, रे राम लगह हैं पार हो ॥

दीनता ही संतों की सहेली है। वह दीनता जगत की दीनताः नहीं है। प्रमु चरणों की असीम अनुकम्पा और अपनी अपात्रताकों देखते हुए चित्त में उपजी हुई समर्पण की भूमिका रूप दीनता है। यह दीनता ही समर्पण का श्रीगणेश है और इसीके सहारे भक्त भगवान के चरणों में जुड़ता है। दूलनदास की दीनताः देखिये उन्होंने इसमें अपना हृदय उँदेल दिया है—

साई दरस माँगों तोर।
आपनो जन जानि साई मान राखहु मोर॥
अपथ पंथ न सुम्न इत-उत प्रवळ पाँचो चोर।
भजन केहि निधि करों साई ! चळत नाहीं जोर॥
नात ळाइ दुरात काहे, पतित जन की दौर।
बचन अवधि अधार मेरे, आसरा नहिं और॥

हेरिये करि कृपा जन तन, लिलत लोचन कोर।

दास दूलन सरन आयो, राम बंदी छोर।।

काम कोधादि पाँचों चोर इतने प्रबल हैं कि मुक्ते पथ-भ्रष्ट
किये डालते हैं। हे प्रभु! इस दयनीय दशा में तुम्हारा भजन करूँ तो कैसे ? मेरा एक भी तो जोर नहीं चलता। नाता लगाकर
किर दूर क्यों हटा रहे हो ? पिततों के तुम्हीं तो एकमात्र आश्रय
हो। तुम्हारा विरद ही मेरा एकमात्र आश्रय है। एक बार अपने जन पर कृपा दृष्टि से देखो। मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिवा मेरे बंधन को कीन काटे ?

नाम रस का चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे वह कभी छूटता ही नहीं—उसका मन, चित्त, प्राण, श्रात्मा सभी कुछ उस प्रियतम के नाम में ही श्रासावित रहता है—

नाम सनेही बावरे, हम भिर भिर आवत नीर हो।
रस मतवाळे रसमसे, यहि लागी लगन गँभीर हो॥
सिख इरक-पियासे आधिकाँ, तिज दौलत दुनिया भीर हो।
सिख दूलन कासे कहै, यह अटपिट प्रेम की पीर हो॥
दुनिया के सारे भमेले अपने आप मिट गये। मैंने समभा-चूभाकर फकीरी का रास्ता लिया है। हिर के चरणों की रज को नैनों
का अंजन बना लिया, अब तो सारा जगत राममय हो गया।

दुनियाँ दुचिताई भूछि गई, हम समुद्धि गरीबी राह छई।

चरना-रन अंजन नैन दई, जन दूछन देखत राम मई॥
साई से 'परिचय' हो जाने पर, जब मन उसके मिलन के
रस में डूबने लगता है तो संसार की सभी भूख-प्यास सदा के
लिये मिट जाती है। प्रेमी साधक रूप-रस के सागर में डुबकी
लगाकर नैनों से हरि का रस पीने लगता है। साधक की यह
-मधुर स्थिति कितनी मधुर, कितनी गोपनीय है।

सिवया इक पैठी जल भीतर, रटत पियास पियास हो।

मुख निह पिये, चिरुआ निह पीये, नैनन पियत हुलास हो॥

परम प्रियतम 'राम' की प्रीति प्राप्त करने के लिये दूलनदास
ने श्री हनुमानजी का स्मरण किया है। संत-साधना में श्रवश्य हो

यह बात श्रनोखी है।

सुमिरों में रामदूत इनुमान । समरथ लायक जन सुखदायक, कर सुस्किल भासान ॥ रहों भसंक भरोस तुम्हारे, निसदिन साँझ बिहान । दूलनदास के परम हितू तुम, पवनतनय बलवान ॥

श्रपनी श्रनुभव भरी साखियों में दूलनदास ने नाम की महिमा को बड़े ही श्रनुपम ढंग से गाया है। इन साखियों का वित्त पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। वे सभी एक से एक श्रनमोल हैं। विश्वास के साथ, मन को मारकर नाम की साधना में प्रवृत्त करने की प्रेरणा इन साखियों में श्रोत-प्रोत है। इनका उद्देश्य किसी प्रकार का 'उपदेश' नहीं है—ये तो संत-हृद्य की मधुर हिनम्ध श्रनुभृति मात्र हैं—

सुनत चिकार पिपील को, ताहि रटहु मन मॉहिं।
दूलनदास विश्वास भज्ज, साहिब विहरा नाहिं॥
चितवन नीची, ऊँच मन, नामहिं जिकिर लगाय।
दूलन सूझै परमपद, अंधकार मिटि जाय॥
दूलन केवल नाम लिया, तिन भेंटड जगदीस।
तन-मन छाकेड दरस-रस, थाकेड पंच पचीस॥

जो चींटी की भी पुकार सुनता है उस प्रभु का विश्वास कर भजन करो। वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्यमेव सुनेगा। दृष्टि को नीची करके और मन को उँचा करके 'नाम' में लग जाओ। परम पद की प्राप्ति होगी, श्रंधकार सदा के लिये मिट जायगा। जिसने केवल 'नाम' का ही श्राश्रय ले लिया उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गये श्रोर जब दरस-परस का 'रस' मिल गया तो समस्त वृत्तियाँ श्रपने श्राप स्थिर हो गयीं!

'फकीर' की परिभाषा दूलनदासजी यों करते हैं— दुल्न भरोसे राम के, तन तकिया धरि धीर। रहे गरीब यतीम होइ, तिनकाँ कही फकीर॥

राम नाम का भरोसा करके शरीर को हढ़ता के साथ संयम में रक्खे। संसार में अनाथ, अनाश्रित, यतीम (मातृ-पितृ-विहीन) वालक की तरह रहे—संसार में किसी का भी आश्रय न ले। किसीका आसरा न करे। फकीर उसीको कहते ह।

दूलनदासजी के उपदेश कितने अनमोल और अनुभवपूर्णः हैं यह पढ़ते ही भलकने लगता है—

दूलन यह परिवार सब, नदी-नाव-संजोग। उतिर परे जह तह चले, सबै बटाऊ लोग। बंधन सकल छुड़ाइ करि, चित चरनन तें बाँधा। दुलनदास विश्वास करि, साई काँ औराधा। दूलन चरनन लागि रहु, नाम को करत पुकार। भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ लिखा लिलार।। जग रहु, जगतें अलग रहु, जोग जुगृति की रीति। दूलन हिरदे नाम तें, लाइ रही दृढ़ प्रीति॥ साई तेरी सरन हों, अब की मोहिं निवाज। दूलन के प्रभु राखिये, यहि बाना की लाज॥

इनके उपदेशों में नाम की महिमा बार-बार श्राती है; क्योंकिः इनका विश्वास है कि उस परम प्रियतम भाशूके श्रालम' से मिलने. का एकमात्र साधन है प्रीतिपूर्वक नाम-स्मरण— नाम सुमिरु मन मुरुख अनारी।

रिंछन छिन आपू घटत जातु है, समुद्धि गहहु सत डोरि सँभारी॥

यह जीवन सुपने को छेखा, का भूछिस झूठी संसारी।

अंतकाल कोई काम न अइहै, मातु पिता सुत बंधू मारी॥

दिवस चारि को जगत सगाई, आखिर नाम सनेह करारी।

रसना 'सत्त नाम' रिट लावहु, उघिर जाइ तोरि कपट किवारी॥

नामिक डोरि पोदि धरनी धरु, उछि पवन चहु गगन अटारी।

तह सत साहिब अलख रूप वै, जन दूछन कर दरस दिदारी॥

इश्क हकीकी का वर्णन करते हुए दूलनदासजी ने हल्लाज मंसूर, शम्सतवरेज, निजामुद्दीन सुलतान, हाफिज, मजनूँ तथा श्रमें गुरुदेव जगजीवन साहव का नाम लिया है। मजनूँ के संवंध में उनकी पंक्तियाँ बड़ी ही मर्मभरी हैं—

सुना है इश्क मजनूँ का लगी लेला की रहती सक । जलाकर खाक तन कीना, हुए वह भी उसी माफिक ॥ इनकी साधना की साध भी कितनी सुन्दर है— है रस मगन पियों भर प्याला माला नाम डोलेहों। कह दूलन सतसाई जगजीवन पिउ मिलि प्यारी कहेंहों॥

#### गुलाल साहब

तन-मन-धन बाजी लागी हो,
चौपढ़ खेलूँ पिव से रे
तन-मन बाजी लगाय ।
हारी तो पिय की भई री
जीती तो पिय मोर हो॥

—कबीर

'एक श्रॅंधेरी रात में प्रेम की चिन्ता से श्राक्रान्त होकर मैं श्रापने मकानसे , जहाँ पूरा सन्नाटा था, बाहर निकली। किसी ने मुभे देखा नहीं, न देख सकता था।

मैं रात में छिपकर एक गुप्त सीढ़ी से ऊपर चढ़ी।

क्या पिवत्र रात थी! मुक्ते कोई नहीं देख सकता था। मैं भी कुछ नहीं देख सकती थी। मेरे हृदय में एक दीपक जल रहा था; वही मुक्ते रास्ता दिखला रहा था। उसका प्रकाश दीपहर के सूर्य के प्रकाश से श्राधिक स्थिर था। वह प्रकाश मुक्ते वहाँ लेक गया जहाँ में जानती थी कि 'एक' मेरे श्राने की प्रतीचा कर रहा है।

श्राह! वह रात प्रभात से भी श्रिधिक सुहावनी थी। उस रातः ने प्रेमी को प्रियतम के दर्शन कराये, प्रेमी श्रीर प्रियतम का श्रानन्दमय विवाह कराया।

अपने पुष्पित वत्त पर जहाँ सिवा उसके और किसी के लिये: स्थान नहीं है, 'मैंने अपने प्रियतम को सुलाया।'

ये उद्गार, श्रात्मा के श्रभिसार का यह भावपूर्ण वर्णन, इसाई संत—सेन्ट जॉन श्रॉव दी क्रॉस का है। प्रायः सभी संतों ने श्रपने श्राध्यात्मिक परिणय तथा मिलन के उल्लासमय गीत गाये हैं। क्योंकि संत-जीवन में श्रानन्द श्रीर प्रेम की जो श्रजस्र धारा प्रवाहित होती रहती है, उसका मूल स्रोत इस 'विवाह' श्रीर 'मिलन' में ही है।

गुलाल साहच उसी श्रानन्द में छके हुए श्रलमस्त गाः रहे हैं—

पावल प्रेम पियरवा हो ताहि रे रूप।
मनुवा हमार वियाहल हो ताहि रे रूप।
ऊँच भटारी पिया छावल हो ताहि रे पर।
गुरु गम गाँठि दियावल हो ताहि रे पर।
भोतियन चौक पुरावल हो ताहि रे पर।
भगम धुनि बजन बजावल हो ताहि रे पर।।
दुलहिन-दुलहा मन भावल हो ताहि रे मन।।
गुलाल प्रभुवर पावल हो ताहि रे पद।।
गुलाल प्रभुवर पावल हो ताहि रे पद।।
मनुवा प्रीत लगावल हो ताहि रे पद।।

इस 'मिलन' की बात करना बहुत आसान है; परन्तु इसकी साधना तथा वास्तविक अनुभूति अत्यंत कठिन है। जब संसार कें सारे भोग और विषय छूट जाते हैं, तो भगवत्रेम का श्रंकुर हृद्य में उगता है श्रीर वही श्रंकुर साधना का जल पाकर तथा प्रभु-कृपा का प्रकाश पाकर धीरे-धीरे बढ़ता है-पल्लवित-पुष्पित होता है और समय पाकर समस्त हृदय को छा लेता है। यही लता जब लहलहा उठती है, तो भीतर का 'पंछी' उस मादकता से बेसुध होकर, उस गन्ध में पागल होकर, उस शोभा-श्री का गीत गा उठता है। संतों की जो कुछ भी वाणी मिलती है, वह उनके आभ्यन्तरिक आनन्द के ज्वार तथा उभार की एक हतकी लहर-सी है। उसमें उनके भीतर के समुद्र का एक गंभीर गर्जन सुनःपड़ता है। समुद्र की अतल गहराई तथा अनन्त विस्तार का पता तो 'भीतर' पैठे बिना, उस श्रानन्द-रस-सागर में डूबे बिना क्या लगे ? इसके लिये तो भीतर लौटना पड़ता है और फिर ं डूबना पड़ता है श्रपने ही श्रन्तर के श्रगाध सागर में !

गुलाल साहब का पार्थिव परिचय अन्य संतों की भाँति ही बहुत कम मिलता है। आत्मगोपन ही संतों का आभूषण है। वे जान-बूमकर अपने को कभी भी प्रकाशित होने देना नहीं चाहते। संसार जाने—जहाँ तक यह अभिलाषा है, वहाँ तक संत-जीवन का श्रीगणेश भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिये। व्यक्तित्व की वासना से अपर उठने पर ही प्रभु-प्रेम के माग में बढ़ा जा सकता है, और जब तक इस काया और इस नाम को ही इतिहास में उतारने का लोभ लगा हुआ है, जब तक मत, पंथ, संप्रदाय की परम्परा चलाकर अपने अमरत्व को सिद्ध करने को मिध्या चेष्टा या प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक संत-मार्ग से हम लाखों कोस दूर हैं—उसपर चलना तो अभी होगा ही कैसे ? संत जमात नहीं

वॉयते, संत पंथ नहीं चलाते। जहाँ प्रभु के दर्शन श्रीर मिलन की एकमात्र चाह है वहाँ श्रन्य चाहों के लिये श्रवकाश ही कहाँ है; श्रीर जबतक दूसरी चाह के लिये भी स्थान है, वहाँ यही सममना चाहिये कि प्रभु-मिलन की चाह सर्वथा मंद है या है ही नहीं। इस च्रा-भंगुर नित्य बनने-मिटनेवाली काया की क्या कथा लिखी जाय? इसमें लिखने योग्य बात है ही क्या? इसे इतना महत्व ही क्यों प्रदान किया जाय? जन्मे, दु:ख भोगा, श्रभाव की पीड़ा सही, श्रपनों का बिछोह मेला श्रीर फिर एक दिन श्राँखें मुँद गयीं। इतनी ही तो कहानी है, इसे तूल क्यों दिया जाय?

इस तन-धन की कौन वड़ाई। देखत नैनों मिट्टी में मिल जाई॥

भारतीय संतों ने ही नहीं, समस्त संसार के सच्चे संतों ने सदा अपने को छिपाया ही है और उनके जीवन की अधिकांश बातें गुप्त ही रही हैं। शिष्यों ने प्रायः परंपरा चलाने के लिये कहीं की ईंट, कहीं का पत्थर जोड़ लिया है।

गुलाल साहब जाति के चित्रय, बुल्ला साहब के गुरुमुख शिष्य, जगजीवन साहब के गुरुमाई और भीखा साहब के गुरु थे। यह जगजीवन साहब के समकालीन थे और इसी आधार पर इनके जीवन का समय वि० संवत् १७४०—१८०० माना जाता है। ये पढ़े-लिखे तो नहीं थे; परन्तु थे मँजी हुई बुद्धि के। किसानी का काम करते थे। अपने घर इन्होंने बुलाकी राम को, जो पीछे जाकर बुल्ला साहब कहलाये—हरवाहा रख छोड़ा था। बुल्ला साहब भजनानंदी जीव थे। जब इन्हें भजन का सक्तर चढ़ता, तो कितना भी आवश्यक कार्य कोई क्यों न हो, उसे ताक पर रख देते थे। एक दिन हल-बैल लेकर वे खेत में पहुँचे। भगवान की स्मृति उमड़ आयी और खेत में ही बैठकर लगे ध्यान का आनंद लेने। ध्यान

में बैठे-बैठे वे साधुत्रों का भण्डारा कराने लगे। इतने में ही इनके मालिक गुलाल साहब पहुँचे और अपने नौकर को 'बेकार' बैठे देखकर क्रोध से उनकी पीठ पर कस कर लात जमा दी। इतने में क्या देखते हैं कि बुलाकी राम के हाथ से दही छलक पड़ा। गुलाल साहब बड़े आश्चर्य में पड़ गये। अन्त में जब बुलाकी राम ने सारा वृत्तान्त सुनाया, तो वे उनके चरणों में गिरकर जमा माँगने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बुलाकी राम को गुरु-रूप में वरण किया। गाजीपुर जिले के बसहरि तालुका में अपने गुरु-धाम मुरकुड़ा याम में गुलाल साहब अपने गुरुदेव का सत्संग करते रहे और उनकी महासमाधि के अनंतर वे भगवरंत्रेमी मक्तों को सत्संग कराया करते तथा उपदेश दिया करते थे। वे अंत तक गृहस्थाश्रम में ही रहे। गुलाल साहब साधुगति के प्रेमाश्रयी संत थे। उनकी बानियों में उनकी श्रविरल भिक्त और निधम ज्ञान तथा जगत् के प्रति विमल विरक्ति छलकी पड़ती है।

श्रपनी लगन के संबंध में वे एक स्थान पर कहते हैं— संसय मेटि करैं सतसंगति, प्रेम - पंथ पर धावै।

सुन्न नगर में आसन मौड़े, जगमग ज्योति जगावै॥ आवागमन न होइहै कबहीं, सतगुरु सत्त छखावै।

कहै गुलाल यह लगन हमारी, बिरला जन कोई पानै॥

मनुष्य संसार के विषयों में इतना रचा-पचा हुआ है कि उसे वस्तुतः एक च्राण का भी अवकाश नहीं मिलता जिसमें वह सोच सके कि वह कहाँ से आया, क्यों आया और यहाँ आकर उसका क्या कर्त्तव्य है। इस माया के बाजार में मनुष्य अपने को खो बैठा है और ऐसी भूल-मुलैया में जा फँसा है कि उससे बाहर निकलना असंभव सा हो रहा है। इस चक्कर से बाहर खड़े होकर गुलाल साहब पुकार रहे हैं, चेता रहे हैं—

### तुम जात न जान गैवारा हो।

को तुम आहु कहाँ ते आयो, खूठो करत पसारा हो ॥ माटी के बुंद पिंड के रचना, तामे प्रान पियारा हो । लोभ-लहरि में मोह को धारा सिरजनहार बिसारा हो ॥ अपने नाह को चीन्हत नाहीं, नेम-धरम भाचारा हो । सपनेहुँ साहब सुध नहिं जान्यौ जमदुत देत पछारा हो ॥

रे मन ! तू कहाँ भरम रहा है ? नेक सोचो तो सही कि तुम कीन हो, कहाँ से आये हो और तुम्हारा यहाँ क्या कर्तव्य है। यह व्यर्थ का प्रपंच-विस्तार किसिलये ? एक वूँद से यह रारीर बना और इसमें प्रमु ने प्राण डाल दिया । यहाँ इस जगत में आकर लोभ की लोल लहरों तथा मोह की विकट धारा में पड़-पड़कर तुमने अपने सिरजनहार को विसार दिया है । अपने प्राण्धन से तो परिचय नहीं करते और दुनिया भर का नेम-अत करते फिरते हो। 'वह' तो प्रेम से, एकमात्र प्रेम से रीमते हैं और तुम लगे हो व्यर्थ के पट्कर्म में । स्वप्न में भी उनकी, उनके प्रेम की सुध नहीं आती ? सेमर का फूल सेते ही जीवन वीता! परंतु मौत किसी पर मुरौव्यत क्यों करने लगी.....!! तुम धन-पुत्र-कलत्र के चक्कर में ही पड़े रहे और लो वे—यमदूत—तुम्हें लेने के लिये आ गये! इतना सुन्दर, ऐसा अनमोल जीवन तुमने अकारथ ही गँवा दिया! परन्तु कोई चिन्ता नहीं, अब भी तू सँभल जा और—

भजन करु मनुवाँ वैरागी ।

काम-क्रोध-मद-ममता त्यागो प्रभु-चरनन महँ पागो॥ सुत-हित-नारि-बंध परिजन जन उहत हैं स्वारथ छागी। झूठी सेय सेमर-फल चालो अमृत फल कहँ त्यागी॥ विष भोजनिहं पाइ मित सोवहु सत्त शब्द हिये जागी । जन गुलाल सत गुरु बलहारी मन में सो मन लागी॥

मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है वह तो ठीक ही है ; परन्तु जहाँ खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं, छोर जब वह वहाँ है ही नहीं, तो मिले कैसे ? मनुष्य 'सुख', 'आनन्द' खोज रहा हैं; परन्तु वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में; सारी भूल यहीं है। यहाँ तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है ; कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, श्रीर फिर इस नश्वर से भीतर की भूख-प्यास बुभोगी ही कैसे ? श्रॅंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर त्र्याना नहीं चाहते ; फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पावें ? "While the husks of the world satisfy him, God leaves him to his enjoyment of them; for God doth know that having incorporated some of his own divine being within humanity there is in man a hunger for something that husks will satisfy only for a time."

मनुष्य खोज तो रहा है भगवान को; परन्तु वह जगत के तुच्छ विषयों में ही सुखानुभूति कर विरम-सा जाता है। भगवान् भी सोचते हैं कि अच्छा यह जगत से अपनी भूख-प्यास बुभा तो ले। परन्तु सीमा में असीम का, भूमा का आनन्द, 'रसो वै सः' का सुख कहाँ मिले ? इसिलये मनुष्य यहाँ और वहाँ, इसमें और उसमें टकराकर अन्ततः इनसे निराश होकर हिर की गोद में ही लौटता है; क्योंकि सच्चा आनन्द, वास्तविक आनन्द तो वहीं है।

राम मोर पुंजिया राम मोर धना।
निस - वासर लागल रहु मना ॥
आठ पहर तहुँ सुरति निहारी।
जस वालक पाले महतारी॥
धन सुत लखमी रह्यो लोभाय।
गर्भमुल सब चल्यो गँवाय॥
बहुत जतन भेख रचो बनाय।
विन हरि भजन इन्दोरन पाय॥

श्रन्तिम पंक्ति का भावार्थ यह है कि संसार में सब कुछ किया, परन्तु यदि हरिभजन, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो उसे इन्दोरन ही हाथ लगा। इन्दोरन एक फल का नाम है जो देखने में सुन्दर लाल रंग का होता है; परन्तु होता है बहुत ही कड़वा। वह देखने भर को सुन्दर होता है, किन्तु भीतर विष भरा रहता है। भगवान् के बिना जगत का यही स्वरूप है।

मन जैसे-जैसे जगत से हटता और प्रमु में लगता जाता है, वैसे-वैसे विचित्र अनुभव होते हैं। साधन-मार्ग में यह सिन्ध- काल वड़ी किठनाई से वीतता है। जगत अपनी पूरी शिक्त के साथ खींचने की चेष्टा करता है, वह साधक को फिसलाने के लिये नाना प्रकार के प्रलोभन का जाल विद्याता है। पग-पग पर गिरने का डर बना रहता है। कभी-कभी घोर निराशा भी छा जाती है, अंधकार में अपना ही हाथ नहीं सूमता, चारों ओर से जब संबंध के डोरे पटापट टूटने लगते हैं, तो अपने ही हृदय में अपने प्रति घोर विद्रोह की ज्वाला जल उठती है। इस अवस्था का अनुमान वे ही लगा सकते हैं जो इससे गुजरे हैं या गुजर रहे है। संतमार्ग में चलनेवाले प्राय: प्रत्येक पथिक को विधाद की इस

श्रमावास्या (Dark Night of the Soul) से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा समय श्राता है, जब प्रमु की प्रीति का सुख एक श्रोर से मिलता रहता है श्रीर दूसरी श्रोर से जगत के संबंधों के दूरने का घोर विषाद रहता है। मनुष्य कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह किसे शहण करे, किसे छोड़े। जगत की रमणीयता एक श्रोर श्राकृष्ट करती है, भगवान का प्रेम एक श्रोर। इस दृन्द्र के भीतर कभी-कभी कितने ही साधक विषय हो जाते हैं। परंतु भगवान की द्या ठीक उसी समय उसकी सहायता के लिये श्रागे बढ़ती है; क्योंकि जीव जहाँ हिर के सम्मुख हुआ नहीं कि उसके सारे आवरण हटे नहीं—"Nevertheless when the heart shall turn to the lord, the veil shall be taken away" श्रीर पद्दी हटने पर श्रपने ही भीतर के श्रानन्द-सागर का जब दर्शन हो जाता है, तो बाहर का भटकना श्रपने ही श्राप बंद हो जाता है।

आज झरि वरखत वुंद सोहावन । पिया के रीति-प्रीति छिब निरखत पुलकि-पुलकि मनभावन ॥ उमग्यो सागर सिलल नीर भरो चहुँदिसि लगत सोहावन । उपज्यो सुख सन्मुख तिरपित भयो सुधि-बुधि सब बिसरावन । काम क्रोध मद लोभ छुट्यो सब अपने हि साहब भावन । कह गुलाल जंजाल गयो तब हरदम भादों सावन॥

कई लोग काम, कोध, लोभ, मद, मोह आदि को मारने में ही जीवन लगा देते हैं; परन्तु नहीं मार पाते, प्रत्युत् अवसर पाते ही काम कोधादि उन्हें वशीभूत कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि काम कोधादि को जहाँ मिटाने की साधना हो रही है, वहीं भगवान की प्रीति प्राप्त करने की लालसा भी प्रवल होनी चाहिये

श्रीर सच बात तो यह है कि सारे दोषों को मिटाने का एकमात्र साधन है हृद्य में भगवान का श्रावाहन । भगवान के श्राते ही हृद्य के सारे कल्मष स्वतः भड़ जाते हैं। फिर काम कोधादि से लड़ना नहीं पड़ता; वे स्वयं परास्त होकर भाग जाते हैं—ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होते ही श्रान्थकार । हाँ, यह बात श्रीर है कि सूर्योद्य के पूर्व का श्रंथकार कभी-कभी इतना घना होता है कि सूर्योद्य कव होनेवाला है यह पता ही नहीं चलता । इसी पर एक ईसाई संत ने कहा है—

"When night is at its darkest, the dawn is at hand."

निर्गणिये संतों की प्रेम-भिक्त तथा भगवान के रूप की उपासना करनेवाले भक्तों की प्रेम-भिक्त में मूलत: कोई विशेष भेद हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, निर्गुण साधना में अपने ही भीतर पट्चक्र-भेदन तथा छंडिलनी जागरण के द्वारा ज्योतिर्दर्शन होता है और सुरत-योग की साधना ही विशेष रूप से इस मार्ग में चलती है। परंतु जिस आवेग, तल्लीनता तथा प्रीति के साथ भक्तों ने भगवान को पुकारा और उन्हें हृदय से लगाया है, ठीक उसी आवेग से संतों ने भी। भक्त और संतका जो अंतर अब तक हम मानते आये हैं, वह वस्तुत: उतना नहीं है जितना हम मानते हैं। सदाचार, जगत् के विषयों के प्रति हृद विरिक्त, प्रभु में हृदय की पूर्ण आसिक, नाम-स्मरण, स्वरूप-चिन्तन, एकान्त-सेवन आदि साधन भिक्त-मार्ग और संत-मार्ग में समान रूप से हैं। अंतर तो केवल नाम का है।

श्रजपा जाप तथा श्रखण्ड नाम-स्मरण के रस में छका हुआ हृदय भगवान की सन्निध को पाकर कितना विह्वल हो उठता है, इसका वर्णन गुलाल साहब करते हैं—

भिबगत जागल हो सजनी। साँझ समय उठि दीपक बारल॥ कटल करमवा मनुवा पागल हो सजनी॥ तथा

आजु मोरे अनँद बधावा जियरा कुहकेला सुनत-सुनत सुख पाय ॥
पाँच-पचीस तिनि चाचिर गाँविहें सो सुख बरिन न जाय ॥
गगन-मंडल में रास रचो है झमक रहो है छाय ॥
प्रेम-पियारा प्रगट भयो जब बहा पदारथ पाय ॥
थिकत भयो सुधि-बुधि हर लीन्हों इत-उत कही न जाय ॥
बहैं गुलाल भिक्त वर पायो छूटिल सबहिं बलाय ॥
भगवान में एकता ही जीव का सत् स्वरूप है छौर यह वियोग जो हम भेल रहे हैं या सह रहे हैं, हमारी सच्ची स्थिति नहीं है ।
स्वरूप-दर्शन तथा उसमें पूर्णतः श्रवस्थिति के लिये बहुत-बहुत सिर पचाने या शास्त्र छानने की कोई श्रावश्यकता नहीं । बचा जिस प्रकार सहज ही श्रपनी माता को पहचानता है—ठीक उसी प्रकार जीव सहज श्रवस्था में श्रपने 'पीव' को पकड़ता है। इसके लिये प्रेम ही मुख्य साधन है । इसीलिये गुलाल साहब ने प्रेम-साधना को ही संत-साधना का प्राग् माना है—

जो पै कोइ प्रेम को गाहक होई।
त्याग करे जो मन की कामना, सीस दान दै सोई॥
और अमल को दर जो छोड़े, आप अपन गित जोई।
हरदम हाजिर प्रेम-पियाला, पुलकि-पुलकि रस लेई॥
जीव पीव महँ पीव जीव महँ, बानी बोलत सोई।
सोई सभन महँ हम सबहन महँ, बूझत बिरला कोई॥
वाकी गित कहा कोइ जानै, जो जिय साँचा होई।
कह गुलाल वे नाम सयाने, मत भूले नर लोई॥

यह 'प्रेम' श्रीगुरु-मुख से प्राप्त 'नाम' के श्रायण्ड स्मरण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा कोई भी साधन है नहीं। 'नाम' चेतन होकर हृदय-गुफा में सहज हो विद्युत्-स्फुरण की भाँति स्फुरित होने लगे, नाम का कोमल प्रकाश हृदय में जगमगा उठे, उसकी रिनग्ध किरणों से हृदय का कोना-कोना प्रकाशित हो जाय, उसके मधुर रस में हृदय पगा रहे, उसी में पूर्णतः ह्रच जाय, उसी में छका रहे, तभी प्रेम की वास्तविक श्रामुति होती है। इस रसानुभूति का जो है त श्रीर श्रह त से परे है, जिसमें है त-श्रह त दोनों ही हैं श्रीर एक भी नहीं, कोई शब्दों में वर्णन करना चाहे भी तो कैसे करे ?

जनम सुफल भैलो हो हम धनि पिया की पियारी। सोरहो सिंगार सँपूरण पहिरल देखल रूप निहारी। तत्त तिलक दे माँग सँवारल विनवल अँचरा पसारी॥ भाठ पहर धुनि नौबति वाजै सहज उठे झनकारी। रीझि-रीझि नैवलावर वारों मुक्ता भरि-भरि थारी॥ गगन मँडल में परमपद पावल जमहिं कह्ल घर लारी। जन गुलाल सोहागिन पिय सँग मिल लो भुजा पसारी॥

Behold! The bridegroom cometh! Go ye forth to meet Him!

# केशवदास की 'अमीघूँट'

'कविप्रिया' श्रीर 'रामचिन्द्रका' के किव श्राचार्य केशवदास के संबंध में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। ये केशवदास निग्िष्प्ये संत थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही थोड़ी बातें मिलती हैं श्रीर वह इतना ही कि ये जाति के वैश्य थे, यारी साहब के चेले श्रीर बुल्ला साहब के गुरुभाई थे। इसी पुनीत गुरु-घराने में गुलाल साहब, भीखा साहब श्रीर पलदू साहब संत प्रगट हुए। इनका समय सन् १६८० से १७६४ माना जा सकता है। इनका श्रीर साहित्य उपलब्ध नहीं है, केवल 'श्रमीघूँट' मिलता है।

साधु की गति के संबंध में श्रापने तिखा है—
अविचल अगम अगाध, साध गति लखे न कोई।
प्रेम-प्रकाश बाल आकासिंह, निसदिन होई॥
श्रपने गुरुदेव यारी साहब के नाम का संकेत एक स्थान पर
इन्होंने किया है—

निर्गुन राज समाज है, चॅवर सिंहासन छत्र। तेहिं चढ़ि यारी गुरु दियो, केसोहिं अजपा मंत्र॥

अर्थात् निर्पुण राज्य के सिंहासन पर बैठकर जहाँ चैंबर ढुल रहे थे, छत्र श्रीर चँदोवे तने हुए थे, मेरे गुरुदेव यारी ने मुक्त केशव को श्रजपा मंत्र प्रदान किया।

अौर उस घड़ी का, जब गुरु ने मंत्र प्रदान किया था, केशव ने और संतों की तरह वड़े उत्साह से स्मरण किया है—

धनि सो घरी धनि वार, जवहिँ प्रभु पाइये। प्रकट प्रकास हुजूर, दूर नहिँ जाइये॥

केशवदास के ध्यान का आनन्द अपना निराला ही है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने हृदय के मधुर भाव को व्यंक्त किया है—

निह जाह दूर हुजूर साहिव फूलि सव तन में रह्यो। अमर अछय सदा जुगन जुग, जनत दीपक उगि रह्यो॥ निरित्त दसी दिसि सर्व शोभा, कोटि चन्द्र सुहावनं। सदा निरभय राज नित सुख, सोई केसी ध्यावनं॥ प्रन सर्व निधान, जानि सोह लीजिये। निर्मल निर्मुन कंत, ताहि चित दीजिये॥

उस 'कंत' को देखते हुए श्राप का जी श्रयाता नहीं— निरिष्ठ भाषु अवात नाहीं, सकल सुख रस सानिये। पिवहि अमृत सुरित भर किर, संत विरला जानिये॥ कोटि विस्तु अनन्त बहाा, सदा सिव जेहि ध्यावहीं। सोइ मिल्यो सहज सरूप केसो, अनँद मंगल गावहीं॥ उस श्रविनासी दूलह श्रीर निर्मल कंत का दर्शन कीजिये— निरमल कंत संत हम पाया।

कोटि सूर जाकी निर्मंछ काया॥

प्रेम विलास अमृत-रस भरिया।
अनुभौ चँवर रैन दिन दुरिया॥
आनंद - मंगल सोऽहं गावें।
सुखसागर प्रभु कंठ लगावें।
सह्य पुरुष धुनि अति उजियारी।
कोटि भानु-सिस छिब पर वारी॥
तेज - पुंज ' निर्मुन उँजियारा।
यह केसो सोइ कंत हमारा॥

उसी के रूप पर केशवदास, अपने आपको खोये हुए हैं—

पिय - थारे रूप भुलानी हो।

प्रेम ठगौरी मन हर्यो, बिन दाम बिकानी हो।
भँवर कॅवल रस बोधिया, सुख - स्वाद बखानी हो।
दोपक ज्ञान पतंग सों, मिलि जोति समानी हो।
सिंधु भरा जल पूरना, सुख सीप समानी हो।
स्वाति बुंद सों हेतु है, ऊरध मुख लगानी हो।
नैन स्वन मुख नासिका, तुम अंतर जानी हो।
तुम बिनु पलक न जीजिये, जस मीन अरु पानी हो।
व्यापक पूरन दसौ दिसि, प्रगट पहिचानी हो।
केसो यारी गुरु मिले, आतम रित मानी हो।

'रूप' पर रीभे हुए हृद्य को अपने प्राण्यारे के सिवा और किसी से कोई मतलब नहीं रहता। भँवरे ने कमल का रस पी लिया है अब और कहीं वह क्यों भटकेगा? प्रेमी प्रियतम इसी प्रकार मिल गये—जैसे सूरज में दीपक की ज्योति समा जाती है। समुद्र जल से भरा हुआ है; परन्तु सीपी को तो स्वाति के बुंद की ही कामना है। इसीलिये आकाश की और मुँह किये हुए वह भरे समुद्र में प्यासा ही रहता है। श्रवण, नैन, मुख, नासिका इन सबके भीतर जो शिक्त है—श्रथोत् श्रवण का सुनने की, नैन का देखने की, मुख का श्रास्वादन की, नासिका का द्राण की—उस सबके केंद्र में उस श्रन्तर्यामी की शिक्त ही कार्य कर रही है; नहीं तो ये रहते हुए भी नहीं के समान हो जायँ।

श्रीर, सभी संतों ने एक स्वर से गाया है कि जीव का तब तक कल्याण हो नहीं सकता जब तक प्रमु के साथ उसकी 'सगाई' न हो जाय। सच्चे श्रानन्द का मूल उत्स भी यही है। केशवदास ने गाया है—

हमारे हरिज् सूँ जरिल सगाई हो।

तन-मन-प्रान दान दै पिय को, सहज सरूपम पाई हो॥

अरध गृध के मध्य निरंतर, सुखमन चौक पुराई हो।
रिव-सिस कुंभक अमृत भिरया, गगन मंडल मठ छाई हो॥

पाँच सखी मिलि मंगल गाविहाँ, आनन्द त्र बजाई हो।
प्रोम-तत्त दीपक उँजियारो, जगमग जोति जगाई हो।

साध संत मिलि कियो वसीठी, सतगुरु लगन लगाई हो।
दरस-परस प्रितवरता पिय की, सिव घर सक्ति वसाई हो।
अमर सुहाग भाग उँजियारो, पूर्व प्रीति प्रगटाई हो।
रोम-रोम मन रस के विस भइ, केसो पिय मनभाई हो॥

यहाँ योग की कुछ कियाओं का संकेत है—रिव-सिस का अर्थ है दाहिना और वायाँ साँस—रिव कहते हैं दाहिने को, सिस कहते हैं वार्ये को। पाँच सखी का अर्थ है पञ्च प्राए। शिव-शिक के सामरस्य का इतना सुन्दर पद जिसमें सांगोपांग वर्णन हो, बहुत कम मिलता है। इस पद का भाव अनुभवी पुरुषों को विशेष आनन्द देगा जिनकी इस पथ में कुछ गित है। वाहर-वाहर से मिलन के आनन्द की जो निगृह व्यक्षना है, वह तो है ही।

# भीखा साहब

लोक-परलोक के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को ठुकराकर परमार्थ-पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं, तो एक बार हमारे हृद्य में गुद्गुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; आनन्द का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिये विवश कर देता है। वे गा उठते हैं; क्योंकि गाये बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके फक्कड़पन को क्या सममें ?

संत तो राजाश्रों का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाहंशाह है। दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज की मुहरें हैं। फक्कड़पन, श्रलमस्ती, बेहोशी श्रीर लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शय्या है। जहाँ जी में श्राया सो रहा। सिर के नीचे श्रपनी बाँह का कोमल उपधान, मुलायम तिकया लगा लिया। श्रीर चॅदोवा ? चॅदोवा भी उसका कितना सुन्दर है—नीला-नीला श्राकारा जिसमें सूरज, चाँद श्रीर तारों के छोटे-चड़े, रुपहले, सुनहले सुन्दर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मन्द-मन्द समीरण पंखा भल रहा है। चन्द्रमा उसके विशाल श्रागन में—जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर श्राकाश श्रीर नीचे पृथ्वी है—प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें विखेर रहा है श्रीर विरिक्त-विनता संग में श्रानन्द की नव-नव लहरें उत्पन्न कर रही है। जिस श्रलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है—वेचारे वादशाह इस सुख को क्या जानें?

भीखा साहव ऐसे ही श्रलमस्त फकीरों में हैं। लगभग ढाई सौ साल हुए, श्राजमगढ़ जिले के खानपुर वोल्ना गाँव में भीखा का जन्म हुआ। इनका नाम भीखानन्द था और ये जाति के चौवे ब्राह्मण् थे। बहुत वचपन से ही भीखा का चित्त जगत के विषयों से उचटा-उचटा रहता था। उन्हें संसार की सारी चीजें जन्म-मृत्यु के वंधन में वाँधी हुई, जरा, व्याधि, दु:ख श्रीर दोपों से भरी हुई प्रतीत होने लगीं। गाँव में जो कोई साधु-संत श्रा जाता, भीखा उसके पास लगे रहते थे श्रोर सेवा किया करते थे। वहुत थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान क्या हैं, कैसे मिलते हैं, संसार में इतना दु:ख क्यों है, इससे छूटने का क्या उपाय है-इत्यादि पृछा करते थे। यह देखकर उनके घरवाले घवड़ाये। परन्तु, जिस-पर प्रभु श्रनुग्रह करता है, वह उसके सारे संकटों को दूर करके, सभी विद्न-वाधात्रों को मिटा करके उसे सदा के लिये 'अपना'कर लेता है, निजजन वना लेता है। भीखा के साथ भी यही वात हुई। माता-पिता तथा श्रन्य 'शुभचिन्तक' स्वजन इनके विवाह की वात सोचने लगे जिसमें लड़का राह पर आ जाय। परन्तु, भीखा के चित्त में तो कोई श्रौर ही समाया हुश्रा था, श्रौर, कुछ श्रौर ही

उनके हृद्य को मथ रहा था। पूरे बारह वर्ष की भी अवस्था न होने पायी थी कि भीखा 'गुरु' की खोज में घर से निकल पड़े। विश्वनाथपुरी काशी के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। सुतरां, वे काशी पहुँचे। परन्तु उन्हें वहाँ मार्ग-दर्शक कोई मिला नहीं। निराश होकर वे लौट रहे थे कि रास्ते में गाजीपुर के गुलाल दास वाबा के विषय में उन्होंने सुना। वे दर्शनों को गये और प्रथम दर्शन में ही संत गुलाल से बहुत अधिक प्रभावित हुए। गुरु की महिमा गाते हुए भीखा साहब ने इस घटना का विवरण दिया है—

वीते बारह वरस, उपजी राम नाम सों प्रीति। निपट लागी चटपटी, मानो चारिउ पन गयो बीति॥ निह खान-पान सोहात, तेहि छिन बहुत तन दुर्बेल हुआ। घर ग्राम लाग्यो विषम धन, मानो सकल हारो है जुआ॥ ज्यों मृग जूथ से फूटि परु चिकत चित है बहुत डरयो। ढूँढ़त ब्याकुछ वस्तु जनुके हाथ सों कछु गिरि परो ॥ सत्संग खोजो चित्त सों जहँ वसत अछख अछेख। कृपा करि कव मिलहिंगे दहुँ कहाँ कौने भेप ॥ कोय कहेउ साधू बहु बनारस भक्ति-बोज सदा रह्यौ। तहँ सांस्त्र मत का ज्ञान है गुरुभेद काहू नहिं कहाौ॥ दिन दोय चार विचारि देख्यों भरम करम अपार है। बहु सेव पूजा कोरतन मन माया रत ज्योहार है॥ चल्यो बिरह जगाय छिन-छिन उठत मन अनुराग। दहुँ कौन दिन अरु घरि पल कव खुलै गो मम भागा॥ बहु रेखता अरु कबित साखी सब्द सीं मन मान। सोइ लिखत सीखत पढ़त निसु-दिन करत हरि-गुनगान ॥

हक ध्रुपद बहुत बिचित्र स्नत भोग पूछेड हैं कहाँ। नियरे भुरकुढ़ा गाँव जाके सब्द आपे हैं तहाँ॥ चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया। पूछेड कहा कि दियो आदर सहित मोहिं बैसाइया॥ गुरु-भाव बूझि मगन भयो मानो जन्म कौ फल पाइया। लिख प्रीति दरद दयाल दर वै आपनो अपनाइया॥ भातमा निज रूप साँचो कहत हम किर कसम कै। भीखा आपे आपु घट-घट बोलता सोहमिस्म कै॥

संचेप में भावार्थ यह है कि एक ध्रुपद सुनकर भीखा के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि इसका रचनेवाला कीन है; इसी-लिये पूछा कि भोग' कहाँ है ? 'भोग' का अर्थ है पद के अन्त में बनानेवाले का नाम। लोगों ने जब बतलाया कि भुरकुड़ा में एक संत हैं जिनका यह पद है, तो भीखा के मन में उनसे मिलने की चोप जागी और जब वे वहाँ पहुँचे तो गुरु ने बड़ी प्रीति से इनका सत्कार किया। प्रथम भेंट में ही भीखा गुरु-चरणों में समर्पित हो गये।

श्रीगुरु-चरणों के श्राश्रय में श्राकर भीखा को वड़ी शान्ति मिली। पन्द्रह-सोलह वर्ष तक—जब तक उनके श्रीगुरुदेव गुलाल साहब का शरीर पृथ्वी पर रहा, भीखा ने गुरु की वड़ी सेवा की श्रीर उनके सत्संग में वे बहुत नियमित रूप से निष्ठा श्रीर लगन के साथ उपस्थित रहते थे। गुलाल साहव की इनपर श्रपार कृपा थी। उन्होंने संत-मार्ग की साधना का सारा रहस्य इन्हें पूरे विस्तार के साथ खोल-खोलकर समभा दिया।

गुलाल साहब की महासमाधि के श्रनन्तर भीखा साहब गुरु-१४ परम्परा के अनुसार चौबीस-पच्चीस वर्ष तक सत्संग कराते रहे श्रीर लोगों को परमार्थ के पथ में प्रेरित करते रहे। जब से भीखा साहब भुरकुड़ा में श्राये तब से कभी वहाँ से बाहर गये ही नहीं। लगभग पचास वर्ष की श्रवस्था में विक्रमी संवत् १८२० में इन्होंने परम समाधि ली। भुरकुड़े में इनकी, इनके गुरु गुलाल साहब की तथा दादा गुरु श्री बुल्ला साहब की समाधियाँ श्रव तक हैं श्रीर विजया-दशमी पर वहाँ मेला लगता है। गाजीपुर श्रीर बिलया जिले में श्रव भी इनके पंथ के लोग हैं तथा इनका नाम बहुत श्रादर श्रीर श्रद्धा से लेते हैं। इनके ग्रंथों में 'राम जहाज' बहुत प्रसिद्ध है।

भीखा साहब के संबंध में बहुत-सी अलौकिक और चमत्कार-पूर्ण घटनाएँ सुनने को मिलती हैं।एक बार काशी के प्रसिद्ध औघड़ बाबा कीनाराम अघोरी इनके स्थान पर गये और पीने को मिद्रा माँगी। पर यहाँ मिद्रा कहाँ मिलती ? कीनाराम ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि भीखा साहब के स्थान-स्थान पर जहाँ जहाँ पानी था, सब मिद्रा हो गया। परन्तु, भीखा साहब ने अपने प्रभाव से शीघ्र ही पुनः सब मिद्रा को पानी बना दिया। और भी ऐसी कई प्रचलित दन्तकथाएँ हैं जिनमें चमत्कारों का एक से एक चमत्कार है।

मृत्यु के मुख में दौड़ता हुआ मनुष्य गफलत में जीवन नष्ट कर रहा है, इसे देख संतों को मार्मिक दु:ख होता है और प्राय: सभी संतों ने हमें सावधान किया है—उठो, जागो और अपने लच्य को न भूलो—'उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरात्रिबोधत!' भीखा साहब ने कहा है— या जग में रहना दिन चारी, तार्ते हरि चरनन चित वारी ॥ सिर पर काल सदा सर साधे, अवसर परे तुरत ही मारी । भीखा केवल नाम भने बिनु, प्रापति कष्ट नरक भारी ॥

सावधानी ही साधना है,संसार में सार वस्तु केवल हरि-स्मरण है और शेष सभी कुछ निःसार है—यही संतों ने बार-बार हमें चिताया है। संसार के खेल-तमाशे में हम इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने 'स्वामी' का स्मरण ही नहीं होता—

> हमरि सचि जग खेल-खेलीना, वालक साज सँवारे। पिता अनादि अनख नहिं मानहिं, राखत रहिं दुलारे॥

हमारी इस बेखबरी से हमारा 'पिता' हमपर रुष्ट नहीं होता—वह तिसपर भी हमें लाड़-प्यार से पालता ही है।

चौरासी लाख योनियों में भूलता-भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं सँभला, तो फिर इसका आना व्यथ गया; क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'राम' के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह-परिग्रह, कुटुम्ब-कबीला, महल-श्रटारी आँखें मुँद जाने पर क्या काम आवेंगी? भीखा सममाते हैं—

राम सों करु प्रीति हे मन, राम सों करु प्रीति । राम बिन कोड काम न भावै, अंत दहों जिमि भीत॥ बूझि-बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिनु नहिँ कोड हीति । गुरु गुलाल के चरण कमल रज, धरु भीखा! उर चीति॥

भजन के त्रानन्द का किस उल्लास के साथ भीखा ने उल्लेख किया है—

निरमक हिर को नाम सजीवन
धन सो जन जिनके उर फरें आ ।
जस निरधन धन पाइ सँचतु है
किर निग्रह किरपिन मित धरें आ ।
जल बिनु मीन फनी मिन निरखत
एकौ धरी पलक निहँ टरें आ ।
भीखा गूँग भी गूड़ को लेखा
पर कहु कहे बने ना परें आ ।

इस दुःखालय श्रशाश्वत जगत में स्थायी सुख का कोई साधन है तो एकमात्र रामनाम है, शेष सब बखेड़ा है—

एक रामनाम सुखदाई दूजो है मिकनताई
जिव चाहहु भलाई तो पे रामनाम जपना ॥
तात मात सुत बाम लोग बाग धन धाम
साँच नाहीँ झूठे मानो रैनि के सुपना ॥
माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि
जनम - मरन फल पाप पुन्न तपना ॥
बोलता है आप ओई जेते औतार कोई
भीखा सुद्ध रूप सोई देखु निज अपना ॥

राम के चरण में श्रनुराग ही जीवन का परम पुरुषार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ लच्य है—

मन-क्रम-वचन विचारि कै राम भजे सो धन्य॥
राम भजे सो धन्य धन्य वपु मंगलकारी।
राम-चरन-अनुराग परम पद को अधिकारी॥
काम - क्रोध - मद - लोभ - मोह की लहिर न आवे।
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावे॥

व्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहिन अनन्य। मन क्रम बचन विचारि के राम भजे सो धन्य॥

साधन-पथ में एकमात्र प्रभु को श्रमुकम्पा का श्रश्रय करके ही साधक श्रागे वढ़ सकता है। श्रपनी साधना का संवत इस मार्ग में क्या सहायक होगा? साधक का ध्यान सदा—चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो—प्रभु के चरण-कमलों में ही रहना चाहिये। एकान्त निष्ठा ही इस मार्ग की सारी वाधाओं को दूर करके हमें श्रयसर करती है। साधन-मार्ग का रहस्य है—सदैव श्रखण्ड रूप से श्रीहरि-चरणों का श्राश्रय लिये रहना। सच्ची प्रीति की यही रीति है—

प्रीति की यह रीति वखानी।
कितनी दुख-सुख परे देह पर, वरन कमल कर ध्यानी।
हो चैतन्य विचारि तजो अम, खाँड धूरि जिन सानी॥
जैसे चातक स्वाति बुंद बिन, प्रान समर्पण ठानी।
भीखा जेहि तन राम-भजन नहिँ, काल-रूप तेहि जानी॥

प्रभु के चरणों में श्रनन्य प्रीति, श्रव्यभिचारिणी भिक्त होते ही चित्त में प्रभु का तत्त्व उतरने लगता है श्रीर साधक उन चरणों को बड़े उल्लास के साथ श्रपने हृदय में बाँध लेता है। साधना की यह बहुत ही मधुर स्थिति है। इसमें चित्त स्वयं हरि-चरणों में लुभाया रहता है श्रीर एक पल के लिये भी विलग होना नहीं चाहता। काम-क्रोध श्रादि विकार प्रभु के श्रागमन की बात सुनकर स्वयं भाग खड़े होते हैं श्रीर श्रन्तर में उनका नामोनिशान भी नहीं मिलता। उस समय का 'मिलन' इतना श्राकुल, इतना विह्वल होता है कि साधक ही इस श्रानन्द को समभ सकता है— उसे व्यक्त करने की शक्ति शब्दों में नहीं है— पिया सीर वैसल माँहा जटारी, टरै- नहिं टारी ॥ काम-क्रोध-ममता परित्याग, नहिं उन सहल जगत के गारी। सुखमन सेज सुँदर बर राजित, मिलिहें गुलाल-भिस्नारी॥

यहाँ 'गुलाल-भिखारी' का अर्थ है—गुलाल के चरणों का सेवक भीखा। भीखा साहब ने डंके की चोट कहा है कि बस एकमात्र नाम का ही आधार मुख्य है। 'नाम' के बिना यज्ञ, जप, तीर्थाटन, व्रत, पयाहार, फलाहार, जलशयन, वाँह को उठाकर 'ठढ़ेसरी' होना, मौन, गुहावास, प्राणायाम, षट्कर्म, होम, दान, स्नान, तप आदि सभी कुछ व्यर्थ के बखेड़े हैं।

## पलटू साहब की साधन-प्रणाली

पलद्द साहब का जन्म फैजाबाद जिले के नगपुर-जलालपुर में हुआ था। ये जाति के बनिया थे। इनके वंश के लोग आज भी उस गाँव में हैं। लोगों का अनुमान है कि आज प्राय: डेढ़ सौ वर्ष पहले पलट्द साहब इस धराधाम पर आये थे।

पलद्भ साहव श्रपने पुरोहित गोविन्दजी महाराज के साथ श्रपने गाँव में ही रहते थे। पीछे जगन्नाथपुरी के रास्ते में गोविन्दजी ने भीखा साहब से दीज्ञा ली श्रीर वापस श्राकर पलद्भ साहब को उपदेश दिया।

पलद् साहव वरावर गृहस्थाश्रम में ही रहे और गुरुपदीष्ट 'सुरत शब्द-योग' का श्रभ्यास कर श्रापने वहुत ही ऊँची स्थिति प्राप्त की। श्रापने वहुत समय तक श्रयोध्या में रहकर श्रपना सत्संग कराया। कहते हैं, इनकी महिमा और कीर्ति को देखकर वहाँ के बैरागियों के मन में बड़ा द्वेष उत्पन हुआ और उन्होंने इन्हें जीते जी जला डाला। परन्तु, शरीर जलने से ही महात्मा जल नहीं जाते। उसके कुछ ही बाद पलटू उसी शरीर से जगन्नाथ-पुरी में प्रकट हुए और फिर तुरंत भग्वत्स्वरूप में लीन हो गये। इनके जीवन के बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कई मरे हुए व्यक्तियों को आपने प्राण-दान दिया। आपके अनुयायी आज भी प्राय: भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं। इनके जलाये जाने तथा जगन्नाथपुरी में पुन: आविभीव के संबंध में यह साखी प्रसिद्ध हैं—

अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ। जगन्नाथ की गोद में, पल्टू सूते जाइ॥

इनकी कुंडिलयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं श्रीर उसके द्वारा संतमत के कई श्रंगों पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। श्राप एक पहुँचे हुए फकीर थे श्रीर संतमार्ग का श्रापको बहुत ही सुन्दर श्रनुभव था—यह इन कुंडिलयों से स्पष्ट मालूम होता है।

सत्संग और गुरु वरण के संबंध में आपने दस कुंडिलयाँ लिखी हैं जो सबकी सब बड़ी ही अनमोल हैं—उनमें से एक इस प्रकार है—

> धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय ॥ चादर लीजे धोय मेल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी॥ चादर अर्ध पुरानि दिनों दिन बार न कीजे। सरसंगत में सौंद स्नान का साबुन दीजे॥ छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिये चादर ओदि बहुरि नहिं भवजल आवे॥

पलट्ट पेसा कीजिये मन नहिँ मैला होय। धुविया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय॥ 'नाम' के सम्बन्ध में इनके बड़े ही श्रनुभवपूर्ण वचन हैं—

नाम नाम सब कहत हैं नाम न पाया कोय।
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी।
वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी।।
हों को करे खमोस होस न तन को राखे।
गगन-गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाले।।
विसरे भूख-पियास जाय मन रॅंग में लागे।
पाँच-पचीस रहे वार संग में सोऊ भागे॥
आपुद्द रहे अकेल बोले बहु मीठी बानी।
सुनते अब वह बने कहा में कहीं बखानी।।
पल्टू गुरु परताप तें रहे जगत में सोय।
नाम नाम सब कहत हैं नाम न पाया कोय।

संत और नाम की परस्पर प्रीति का बड़े ही सुन्दर सरस शब्दों में पलदू ने उल्लेख किया है। वस्तुतः पलदू के शब्द इतने सरल एवं अनुभवपूर्ण हैं कि उनके रसास्वादनमात्र से जीव इस जगत के प्रपंच से श्रलग होकर परमात्म-सुख के सागर में गोता खाने लगता है। संत और नाम के परस्पर संबंध का कितना सुन्दर भाव-विन्यास इस पद में है—

> संत सनेही नाम है नाम सनेही संत ॥ नाम सनेही संत नाम को वही मिलावें। वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बतावें॥ जप - तप - तीरथ - वरत करें बहुतेरा कोई। विना बसीला संत नाम से भेंट न होई॥

कोटिन करें उपाय भटक सगरों से आवे। संत दुवारें जाय नाम को घर तब पावे॥ पलटू यह है प्रान पर आदि सेती औं अंत। संत सनेही नाम है नाम सनेही संत॥

जिस प्रकार घर में दीपक जलाने से कोना-कोना जगमगा उठता है; उसी प्रकार जब नाम का प्रकाश अन्तरतल में उमड़ता है तब चारों दिशाएँ तेजोमय हो जाती हैं—

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा ।
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भई सुद्ध बुद्ध भई निर्मेष्ठ साची ।
छुटी कुमति की गाँठ सुमति परगट होय नाची ॥
होत छतीसो राग दाग निर्गुन का छूटा ।
परन प्रगटै भाग करम का कलसा फूटा ॥
पल्टू अधियारी मिटी बाती दीन्हीं टार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

पलदू के चमत्कारों को देखकर लोग जब इनकी बहुत प्रशंसा करने लगे, तो उस प्रशंसा से ऊबकर इन्होंने नीचे लिखी कुंडलिया लिखी थी—

देत-लेत हैं आपु ही पल्टू पल्टू सोर ।।
पल्टू पल्टू सोर राम की ऐसी इच्छा ।
कौड़ी घर में नाहिं आपु मैं माँगों भिच्छा ॥
राई परवत करें करें परवत को राई ।
अदना के सिर छन्न पैज की करें बढ़ाई ॥
छीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी ।
खाँहि खिलावहिं राम देहिं हमको बदनामी ॥

हम सों भया न होयगा साहिव करता मोर । देत-लेत हैं आपुईा पलटू पलटू सोर ॥

जगत की ज्वाला में जलते हुए लोगों के लिये संत-महात्मा चंदन श्रीर चन्द्रमा के समान शोतल हैं तथा संतों की शरण में जाने से संसार का सारा पाप-ताप मिट जाता है, भरमना समाप्त हो जाता है। इस बात को संत-महिमा गाते हुए पलद्द लिखते हैं—

सीतल चंदन चन्द्रमा तैसे सीतल संत ॥
तैसे सीतल संत जगत की ताप बुझाँवें ।
जो कोइ आवे जर मधुर मुख बचन सुनावें ॥
धीरज सील सुभाव छिमा ना जात बखानी ।
कोमल अति यह बैन बज्र को करते पानी ॥
रहन-चलन मुसकान ज्ञान को सुगँव लगाँवें ।
तीन ताप मिट जायें संत के दर्शन पावें ॥
पल्टू ज्वाला उदर की रहै न मिटे तुरंत ।
सीतल चंदन चंद्रमा तैसे सोतल संत ॥
संत का स्वभाव कैसा होता है, इसपर लिखते हैं—

संतन के सिरताज है सोई संत होइ जाय ॥
सोई संत होइ जाय रहे जो ऐसी रहनी ।
मुख से बोलै साच करें कुछ उज्ज्वल करनी ॥
एक भरोसा करें नहीं काहू से [माँगै।
मन में करें संतोप तिनक ना कवहूँ लागै॥
भली बुरी कोड कहै ताहि सुन नहिं मन माखै।
आठ पहर दिन-रात नाम की चरचा राखै॥
पलट् रहें गरीब होय भूखे को दे खाय।
संतन के सिरताम है सोई संत होइ जाय॥

#### तथा च

तीन लोक से है जुदा उन संतन की चाल ॥

छन संतन की चाल करम से रहते न्यारे ।

लोभ-मोह-हंकार ताहि की गरदन मारे ॥

काम-क्रोध कछु नाहिं लगे ना भूख पियासा ।

जियते मिरतक रहें करें ना जग की आसा ॥

रिद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई ।

माया से निर्वर्त भजन की करें बढ़ाई ॥

समें चवेना काल का पलटू उन्हें न काल ।

तीन काल से है जुदा उन संतन की चाल ॥

पाखंडी भेषधारी संतों को जो श्रपने भेष से जगत का व्यापार करते फिरते हैं, पलटू ने बहुत ही चुभते हुएशब्दों में स्मरण किया है; क्योंकि पाखंड से लोक श्रीर परलोक दोनों ही बिगड़ता है—

पिसना पीसे राँड़ री पिड विड करें पुकार ॥
पिड पिड करें पुकार जगत को प्रेम दिखाने ।
कहनें कथा-पुरान पिया को तनिक न भाने ॥
खिन रोनें खिन हँसे ज्ञान की बात बताने ।
आप न रीझे भाँड़ और को बैठि रिझाने ॥
सुने न बाकी बात तनिक जो अंतर जानी ।
चाहै भेटा पीन चलें ना सुपथ रहानी ॥
पलटू ऊपर से कहैं भीतर भरा विकार ।
पिसना पीसे राँड़ री पिन पिन करें पुकार ॥

कथा-वार्ता के द्वारा जो लोग नाच-गाकर लोक-रंजन तो कर लेते हैं, परन्तु जिनका आचरण पवित्र नहीं है, केवल उपदेश देना ही जिनके जीवन का एक व्यसन बन गया है, उन्हें 'भॉंड़' कह- कर पलटू ने संवोधित किया है जो लोगों को हँसाने के लिये नाना प्रकार का स्वांग रचता है श्रीर तरह-तरह की वातें वनाता है।

काँच के महल के भीतर पवन-रूपी पंछी रहता है—उड़ जाने के दस दरवाजे खुले हुए हैं। पता नहीं यह कव उड़ जाय, इसलिये पलटू चिता रहे हैं—

क्या सोवे तू वावरी चाला जात वसंत ॥ चला जात वसंत कंत ना घर में आये। धग जीवन है तोर कंत विन दिवस गँवाये॥ गर्व गुमानी नारि फिरे जोवन की माती। खसम रहा है रूठि नहीं तू पठवे पाती॥ लगे न तेरो चित्त कंत को नाहिं मनावे। का पर करे सिंगार फूल की सेज विछावे॥ पल्टू ऋतु भरि खेलि ले फिर पछतेहैं अंत। क्या सोवे तू वावरी चाला जात वसंत॥

जगत के विषय-प्रपद्ध से निकलने का एकमात्र साधन है भिक्त । योग की क्रियाएँ, प्राणायाम, नेती धोती, आसन आदि सब प्रपंच ही हैं और इनसे वस्तुतः कुछ सधता भी नहीं—अन्त में पछतावा ही हाथ आता है। इसिलये बड़े ही स्पष्ट शब्दों में पलटू ने कहा है—

एक भक्ति मैं जानों और झूठ सब वात ॥ और झूठ सब बात करें हठ जोग अनारी। ब्रह्मदोष वो छेय काया को राखें जारी॥ प्राण करें आयाम कोई फिर मुद्रा साधे। अ धोती नेती करें कोई छै स्वासा बाँधे॥ अ उनमुनि छावे ध्यान करें चौरासी आसन। कोई साखी सबद कोई तप कुस के डासन ॥ पलटू सब परपंच है करें सो फिर पछितात । एक भक्ति मैं जानों और झूठ सब बात ॥

इस भिक्त के द्वारा ही प्रीतम के प्रेम का आस्वादन होता है। आरंभ में 'वह' अपना प्रेम-बुभा बाण छोड़ता है जो सीधे प्रेमी के हृदय को आर-पार कर जाता है। इस पीर को वही जानता है, जिसे यह बाण लगा है और जिसके प्राण घायल होकर तड़फड़ा रहे हैं—

प्रेस-बान जाके लगा सो जानेगा पीर ॥ सो जानेगा पीर काह मूरख से कहिये। तिलभरि लगे न ज्ञान ताहि से चुप ह्रौ रहिये॥ जिनके हिया कठोर है पलटू घसे न तीर। प्रेम-बान जाके लगा सो जानेगा पीर ॥ फिर जो दशा होती है, उसका वर्णन सुनिये— मेरे तन-मन लग गई पिय की मीठी बोल।। पिय की मीठी बोल सुनत मैं भई दिवानी। भँवर गुफा के बीच उठत है सोहं बानी॥ देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी। जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी॥ प्रीति पुरानी रही लिया हमने पहिचानी। मिली जोत में जोत सुहागिन सुरत सयानी॥ पलट् सब्द के सुनत ही घँघट डारा खोल। मेरे तन-मन लग गई पिय की मीठी बोल।।

जल से बिछुड़ी हुई मछली को सौ मन दूध में रखने पर भी क्या वह जी सकती है ? इसी प्रकार प्रभु का विरही प्रभु के बिना प्राण कैसे धारण कर सकता है ?

पछटू हरि से बीछुरे ये ना जीवे तीन। फनि से मनि जो बीछुरे जल से बिछुरे मीन॥

प्रेम-बान से घायल हृदय के घाव को तो कोई देखता नहीं। ऐसे दीवानों को दुनिया 'पागल' कहती है, कहती रहे—

> भपने पिय की सुंदरी लोग कहें बौरान ॥ लोग कहें बौरान काहि की पकरों वानी । घर-घर घोर मथान फिरों में नाम दिवानी ॥ पलटू हमरे देस की जानें संत सुजान । अपने पिय की सुंदरी लोग कहें बौरान ॥

स्तेह का श्रादर्श संबंध जल से मछली का ही है। इसे बार-बार पलटू ने सममाया है—

> जहाँ तिनक जल बिछुड़े छोड़ि देतु है प्रान ॥ छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से बिलगावै । देह दूध में डारि रहे ना प्रान गँवावै ॥ जाको वही अहार ताहि को का लै दीजै । रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजै ॥ यह लीजै ह्रप्टांत सके सो जेह बिचारी । ऐसो करें सनेह ताहि की में बिलहारी॥

जब सारे खेल का केंद्र एकमात्र परमात्मा ही हो गया, तो हार श्रीर जीत दोनों ही सुहावने हो गये—

जो मैं हारों राम की जो जीतों तो राम ॥ जो जीतों तो राम राम से तन-मन ठावों। खेळों ऐसो खेळ छोक की छाज बहावों॥ पळदू बाजी छाइहों दोऊ विधि से राम। जो मैं हारों राम की जो जीतों तो राम॥ सत्संग को पलटू ने संत की दिवाली कहा है; क्योंकि इसी के द्वारा श्रंतर की श्रमावस्या मिटती है—

> फिर-फिर नहीं दिवारी दियना छीजे बार ॥ दियना छीजे बार महल में हैं उँजियारा । उदय होय सिस-भान अमावस मिटे अँधियारा ॥ पळटू सत्संगत मिला खेलि लेहु दिन चार । फिर-फिर नहीं दिवारी दियना छीजे बार ॥

सबकी श्रॉंखों में, हृदय में, सिर पर एकमात्र प्रभु ही विराज रहा है; फिर भी उसे कोई देख नहीं पाता। यह कितने श्राश्चर्य की बात है! लोग उसे खोजने के लिये कहाँ-कहाँ भरमते फिरते हैं।

नजर मँहै सबकी पढ़े कोऊ देखें नाहिं॥
- कोऊ देखें नाहिं सीस पे सबके छाजे।
पूरन ब्रह्म अखण्ड सकल घट आपु बिराजे॥
पल्टू खाली कहूँ नहिं परगट है जग माहिं।
नजर मँहें सबकी पढ़े कोऊ देखें नाहिं॥

जिस प्रकार पतित्रता स्त्री सास-ससुर, ननद-देवर, भसुर सबकी सेवा करती है, सबको प्रसन्न रखती है; परन्तु सोती है पिया के ही साथ, उसी प्रकार साधक जगत के सभी लोगों का आदर-सत्कार करे; परन्तु उसके प्राणों की कीड़ा प्रभु के ही साथ हो, अन्यथा व्यभिचार-दोष का भागी होगा।

> पतिवरता को लच्छन सबसे रहे अधीन। सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती। सास-ससुर औं भसुर ननद देवर से डरती॥ सबका पोपन करें सभन की सेज बिछावै।

सबको छेय सुताय, पास तव पियके जावे॥
सूतै पिय के साथ सभन को राखै राजी।
ऐसा भक्त जो होय ताहि की जोती बाजी॥
पल्टू बोलै मीठे बचन भजन में है लौलीन।
पतिवरता को लच्छन सबसे रहे अधीन॥

### श्रीर फिर—

रैन दिवस वेहोस पिया के रँग में राती। तनको सुधि है नहीं पिया सँग वोलत जाती॥ पलदू गुरु परसाद ते किया पिया को हाथ। सोई सती सराहिये जरै पिया के साथ॥

भक्त और संतों ने समान रूप से प्रभु की शरणागित को ही अपना एकमात्र आश्रय श्रीर आधार माना है श्रीर निर्भरा भिक्त में शरणागित ही एकमात्र प्राणों का अवतम्ब है । पत्तदू को एक कुंडितया की कुछ पंक्तियाँ यों हैं—

करम-घरम सब छाड़िके पड़े सरन में आय।।
पड़े सरन में आय तजी वल-ब्रुधि चतुराई।
जप-तप नेम अचार नहीं जानों कछु भाई॥
पलटू मैं जियते मुना नाम भरोसा पाय।
करम-धरम सब छाड़िके पड़े सरन में आय।।

प्रभु पर एकान्तत: निर्भर हो जाने पर साधक के चित्त में कितनी निश्चिन्तता एवं अलमस्ती छा जाती है यह पलदू के ही शब्दों में सुनिये—

> पलटू सोवै मगन में साहिब चौकीदार ॥ साहिब चौकीदार मगन होइ सोवन लागे। दूनों पाँव पसारि देखि के दुस्मन भागे॥

जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँके।
गाफिल में मैं रहों आपनी आपुइ ताकै॥
हमको नाहीं सोच सोच सब उनको भारी।
छिन भरि परै न भोर लेत हैं खबर हमारी॥
लाज तजा जिन राम पर डारि दिया सिर भार।
पलटू सोचै मगन में साहिब चौकीदार॥

सच्ची दीनता ही संतों का श्राभूषण है—

मन मिहीन किर लीजिये जब पिउ लागे हाथ ॥
जब पिउ लागे हाथ नीच ह्वे सबसे रहना ।
पच्छा-पच्छी त्यागि ऊँच बानी निहं कहना ॥
मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना ।
गारी कोउ देह जाय छिमा किर चुपके रहना ॥
सब की करें तासीफ आपको छोटा जाने ।
पिहले हाथ उठाय सीस पर सबको आने ॥
पल्टू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ ।
मन मिहीन किर लीजिये जब पिउ लागे हाथ ॥

### द्रिया साहब

मन परतीत न प्रेमरस ना कछु तन में ढंग। ना जानूँ उस पीव से क्यों कर रहसी रंग॥

—कबीर

दिरया साहव नाम के दो निर्गुणिय संत लगभग एक ही समय में हुए—एक मारवाड़ में श्रीर दूसरे विहार में। यहाँ मारवाड़वाले दिरया साहब की साधन-शैली पर कुछ निवेदन किया जा रहा है। विक्रम संवत् १७३३ के भादो वदी श्रष्टमी को मारवाड़ के जैतरन गाँव में मुसलमान कुल में दिरया साहब प्रकट हुए। माता-पिता जाति के धुनियाँ थे। दिरया साहब ने स्वयं श्रपने एक पद में कहा है—

जो धुनियाँ तौ भी मैं राम तुम्हारा। अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हौ सिरताज हमारा।

सात वर्ष की उम्र में ही दरिया साहब ने अपने पिता को खो दिया। फिर वे अपनी माता के साथ अपने नाना के घर जाकर रहे। नाना का नाम था कमीच श्रीर वे रैन नामक गाँव में रहते थे। रैन में दिखा साहब के गुरुमुख शिष्य सुखराम दासजी बहुत प्रख्यात संत हो गये हैं। ये जाति के लोहार थे। इनका स्थान रैन में श्रव तक भी है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है। दिखा साहब के संत-मार्ग के गुरु थे बीकानेर के प्रेमजी। कहते हैं, सौ वर्ष पूर्व मरते समय दादू ने दिखा साहब के प्रकट होने की बात कही थी—

देह पड़ता दादू कहै, सौ बरसाँ इक संत। रैन नगर में परगटै, तारे जीव अनंत॥

राजपूताना में दिरया साहब के मत के हजारों आदमी हैं और अब भी उनमें साधन-सत्संग की परिपाटी है। आचार-विचार की शुद्धता तथा निर्गण-चिन्तन और गुरु-कृपा का आश्रय इनकी मुख्य साधना है। ५२ वर्ष की अवस्था में अगहन सुदी पूनो संवत् १८१४ में दिरया साहब परलोक सिधारे। कहते हैं, महाराज बख्तसिंहजी को एक असाध्य रोग हो गया था और इसके कारण वे चारों और से निराश हो गये थे। अंत में वे दिरया साहब की कुटी पर आये और बहुत-बहुत प्रार्थना की। करुणावश दिरया साहब ने अपने चेले सुखराम दासजी द्वारा उनको उपदेश किया और वे अच्छे हो गये। उन्होंने दिरया साहब को बहुत-सी जागीर देनी चाही; परन्तु संत दिरया को जगह-जमीन से क्या मतलब था? उन्होंने साफ 'नाहीं' कर दी और माया को अपने पास फटकने तक नहीं दिया।

संतों की परम्परा में साधना का श्रीगणेश गुरुवरण और गुरुकृपा के आश्रय से होता है। पूर्ण शरणागित और निःशेष
समर्पण गुरु के चरणों में करना पड़ता है और उसी चण गुरु
शिष्य को अंत:पुर में लेजाकर प्रमु से 'परिचय' करा देता है। यह

परिचय जीवन का सबसे महान् मधूत्सव है श्रीर इसकी प्रक्रिया लगभग उसी प्रकार की है जैसी पुरोहित द्वारा काँरी कन्या का उसके भावी पति से परिचय की। श्रवोध कन्या यह नहीं जानती कि मेरा कहाँ और किससे संबंध होनेवाला है; परंतु उसके माता-िपता श्रोर पुरोहित उसके लिये सुयोग्य वर हूँ दकर उसके साथ उसका विधिवत् पाणिग्रह्ण और प्रनिथवन्धन करा देते हैं। तब से वही पुरुष, जो उसके लिये पहले सर्वथा श्रपिनित एवं त्रज्ञात था, सदा के लिये उसका प्राणनाथ, जीवनधन त्र्यौर हृद्य-सर्वस्व हो जाता है। श्रौर, यह सब इतना स्वाभाविक होता है कि पति-पत्नी के सिवा इसे कोई समभ भी नहीं सकता। जीवमात्र प्रभु की प्रकृति है श्रीर वह श्रपने 'पुरुष' को खोज रहा है। जीव-जीव के हृद्य में जो व्याकुलता है, प्रेम की जो व्यथा है, मिलन की जो लालसा है, वह है उसी परम प्रियतम को पाने और श्रपनाने के लिये ही। 'उसके' ही होकर हम उससे विछुड़ गये हैं श्रीर उसी को भर श्रॉख देखने के लिये, उसके ही श्रालिंगन-पाश में वेंधने के लिये हमारे प्राणों में हाहाकार है। सेंट जॉन ऑफ दी क्रॉस ने इस भाव को बहुत ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है—

"I will draw near to Thee in silence and will uncover Thy feet that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride. I will rejoice in nothing till I am in Thine arms."

'भैं चुपके से तुम्हारे चरणों के समीप आकर उन्हें देखूँगा, निरखूँगा ताकि तुम सुके अपने में मिला लो, मेरी आत्मा को अपनी वधू वना लो। तुम्हें पाये विना, तुम्हारे आलिंगन में बँधे विना सुके शान्ति नहीं, सुख नहीं।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि संत-परम्परा में कबीर, दादू,

रैदास, मीरा, पलद्व श्रीर दिरया साहब श्रादि संतों में ऐसे भावों की एक श्रजस्त्र धारा-सी बह रही है श्रीर इस मिलन-संयोग को सुलभ करने तथा पुरोहित या मध्यस्थ का काम कर 'उन' से मिला देनेवाले गुरु की वन्दना करते-करते ये थके नहीं। दिरया साहब कहते हैं—

> दिरया सतगुरु भेंटिया जा दिन जन्म सनाथ। सूवनाँ सब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ॥ अंतर थो बहु जनम को सतगुरु भाँग्यो आय। दिरया पति सों रूठनो अब कर प्रीति बनाय॥

जिस दिन सतगुरु के शुभ दर्शन हुए, उसी दिन मैं सनाथ हो गया—उन्होंने कानों में 'शब्द' सुनाकर मेरे मस्तक पर हाथ रखा—सदा के लिये अपना लिया। जाने कितने जन्म अभी भटकना पड़ता; परन्तु उन्होंने अपनी कृपासे सुभे इस भवचकर से छुड़ा लिया और रूठे हुए पित को मना दिया।

कानों में जो उनका 'शब्द' आया और मस्तक पर जो उन्होंने हाथ रखा, उसका तात्कालिक और अत्यन्त प्रत्यच फल दरिया साहब बतलाते हैं—

> दरिया सतगुरु कृपा करि, सन्द लगाया एक। लगत ही चेतन भया, नेतर खुला अनेक॥ शन्द गहा, सुख ऊपजा, गया अँदेसा मोहि। सतगुरु ने किरपा करी, खिड़की दिन्हीं खोलि॥

इस एक ही शब्द-बान के लगते ही मैं जो जड़ के समान हो रहा था सो 'चैतन्य' हो गया, मेरे रोम-रोम की आँखें खुल गयीं, मेरे मन का सारा ऋँदेशा मिट गया। सतगुरु ने अपार अनुकम्पा करके मेरे हृद्य की खिड़की खोल दी और 'भीतर' की मलक दिखला दी। वह 'शब्द' क्या है, यह जानने की हमारे मन में सहज ही ज्लुकता हो रही है—

तीन लोक को बीज है, ररो ममो दोइ अंक। दरिया तन-मन अर्प के, पोछे होय निसंक॥

वह वस, दो अत्तर 'रा म' का शब्द है जिसका बान चला-कर गुरुदेव ने हृदय की अन्थियाँ काट दों, भीतर के अंधकार को सदा के लिये भगा दिया। यह 'राम' ही तीनों लोक का बीज हैं, इसकी प्राप्ति के लिये तन और मन को गुरु के चरणों में अपिंत करना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के बाद हम सदा के लिये नि:शंक हो जाते हैं।

श्री गुरुदेव की श्रासीम कृपा से हृदय में 'नाम रतनधन' का जो सुविमल प्रकारा हो रहा है, इसकी शोभा श्रीर श्रानन्द का चर्णन शब्दों में कोई करे तो कसे ? वह तो कहने-सुनने की वस्तु है ही नहीं। उसे तो भीतर-ही-भीतर चुपचाप 'सुमिरन' करते रहना चाहिये। मिश्री जैसे-जैसे भीतर घुलती जाती है, तैसे-तैसे उसका रस श्रिथकाधिक मिलता जाता है। उस 'स्वाद' को शब्दों में कैसे वतलावें ?

दरिया नाम है निरमला, पूरन ब्रह्म अगाध । कहे-सुने ना सुख लहै, सुमिरे पावै स्वाद ॥

कर्मकार्ण्ड की सारी क्रियाएँ, संम्पूर्ण शास्त्रों का सारा ज्ञान च्यर्थ है, यदि हृद्य में रामनाम का प्रकाश नहीं मिला। रामनाम क़े सामने ये वैसे ही हैं, जैसे सूरज के सामने दीपक—

> राम विना फीका लगे सव किरिया सास्तर ज्ञान। दुरिया दीपक कहा करें उदय भया निज भाने॥

'निज भान' का अर्थ यह है कि स्वयं जब सूर्य ही उदय हो गया, तो इन टिमटिमाते दीपकों से क्या प्रयोजन ? नाम का सूर्य जब हृदय-गगन में उदय हो जाता है, उस समय चारों और 'उजास' हो जाता है—

नाम प्रकास देह में तो सकल भरम का नास।
दिख्या सूरज जिंग्या चहुँ दिसि भया उजास॥
सब प्रन्थ, सब शास्त्र को छानकर अन्त में इसी 'रामनाम'
में लौटना पड़ता है। सची साधुता का लच्चरा यही है कि व्यर्थ
के चक्कर में न पड़कर रसना से रामनाम रटे और भीतर मन

सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। दिरया सुमिरन राम का, कर लीजे दिन रात॥ राम नाम रसना रटे, भीतर सुमिरे मन। दिरया ये गत साध की पाया नाम रतन॥

'नाम' का सबसे पहला चमत्कार यही हैं कि वह जन्म-जन्म के अन्धकार को दूर कर देता है; और हृद्य में 'नाम' के दिव्य प्रकाश के आते ही अपना सच्चा स्वरूप सामने आ जाता है। उस समय वह यह सममता है कि प्रभु से बिछुड़ा हुआ यह जीव प्रभु को पाये बिना कदापि शान्ति नहीं पा सकता। वह तब सममता है कि वह अपने 'प्यारे' से बिछुड़ गया है। 'नाम' का सबसे सुन्दर चमत्कार—अन्त:करण में विरह-जागरण का ही है। जब यह 'विरह' जग जाता है तब मिलन होते क्या देर लगती है ? विरह की तीव अनुभूति के साथ ही आन्तरिक प्रेममणी साधना की यमुना में तरंगें उठने लगती हैं।

मेरी साधें मेरे भीतर सो रही थीं, हिर ने कृपा कर विरह की वंशी फूँककर इन्हें जगा दिया। हमारे अन्तर के कण-कण में एक विचित्र हलचल होने लगी। 'उन' से परिचय तो छभी है नहीं, परन्तु भीतर में उनसे मिलने की जो ललक है, वह एक चएा भी शान्त नहीं रहने देती। जगत के सुख छौर सुविधाओं में मनुष्य यह भूल बैठता है कि वह यहाँ पर परदेशी है, उसे यहाँ से प्रीतम के घर लौटना है, और छन्त में शीतम में ही मिल जाना है। शीतम से विछुड़कर ही हम यहाँ आये हैं और हमारी जीवन-धारा का मुख्य लच्च उसी की प्राप्ति होनी चाहिये। यह 'स्मरण',—इस वात की स्पृति कि हमें प्रियतम से मिलना है, नाम के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है—

दरिया हर किरपा करी बिरहा दियो जगाय। यह बिरहा मेरे साध को सोता ळिया जगाय॥ श्रौर फिर—

पिव सेती परची नहीं, बिरह सतावे माहिं।

जीवमात्र के हृद्य में से 'विरहिगी नारी' की कातर पुकार निकल रही है। हृद्य सर्वथा श्रनावृत हो जाने पर प्रभु के विद्योह में तड़पती हुई विरहिगी के रूप में ही प्रगट होता है। खोज यहीं से चलती है—

> विरहिन पिउ के कारने ढूँड्न बनखँड जाय। निस वीती पिउ ना मिला, दरद रहा लपटाय॥

तुलसी साहव ने विरह की इस न्यथा को बड़े ही दर्दीले ढंगः से न्यक्त किया है—

> व्याकुल बिरह दीवानी झरें नित नैनन पानी। हरदम पीर दिल की खटकें, सुधि-दुधि वदन हिरानी॥ हिय में दाग जिगर के अंदर क्या कहि दरद वखानी। तुलसी यह रोग रोगिया वहीं जिसको पीर पिरानी॥

मानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या नारी, जब भगवान को प्राप्त करने के लिये हाहाकार उठता है तब उसके भीतर की 'नारी' जागृत हो उठती है; क्योंकि नारी ही 'परमपुरुष' के प्रेम की श्रिषकारिणी है। न्यूमैन के शब्द हैं—

"If the soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman—Yes, however manly you may be among men"—

जो भी व्यक्ति हो, घ्रत्यन्त प्रौढ़ पुरुष ही वह क्यों न हो, जब वह भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 'नारी' हो बनना पड़ता है, बनना ही पड़ता है।

प्रेमी या साथक की प्रीति-साधना का प्रारम्भिक विकास यहीं से आरंभ होता है और इसे 'पूर्वराग' कहते हैं। प्रेमी यहाँ प्रेम के हलाहल-भरे अमृत और अमृत-भरे हलाहल की बस, एक घूँट पी पाता है। और, पीते ही सुध-बुध खोकर दूरागत वंशी के स्वर को सुनकर वंशीवाले को पकड़ने के लिये दौड़ता है। आज साधक के जीवन में एक नवीन ज्योति, एक नवीन रस और एक नवीन नाद की घुन खुल पड़ी है और उसके हृद्य में प्रेम का समुद्र लहरें ले रहा है -

सुरली कौन बजावे हो गगन मँडल के बीच॥ त्रिकुटी संगम होय कर, गंग-जमुन के घाट। या सुरली के सब्द से सहज रचा बैराट॥ गंग-जमुन बिच सुरली बाजै, उत्तर दिसि धुन होय। उन सुरली की टेर ही सुनि-सुनि रही गोपिका मोहि॥ कान्ह गोपी नृत्य करते चरन बपुहि बिना। नैन बिना दरियाव देखे आनँद रूप घना॥ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगा-यमुना से यहाँ इड़ा-भिंगला का अर्थ है और नादानुसंघान में योगी लोग मृदंग और मुरली की ध्वनि सुना करते हैं और हृदय के भीतर ही उन्हें अखरड सनातन रास का दर्शन होता है। आगे चलकर इस रास में उनका सदा के लिये लय हो जाता है।

मान, लजा, कुल, शील, भय श्रादि का त्याग करके ही इस मार्ग में श्रागे वढ़ा जाता है। इन श्रावरणों के हटते ही प्यारे का रूप सामने श्रा जाता है। भगवान हमारा श्रत्यन्त भीना श्रावरण भी नहीं सह सकते। कभी-कभी क्या, प्रायः सदा ही उन्हें वख-हरण की लीला रचनी पड़ती है, जिसमें हमारी श्रात्मा नग्नरूप में उनके सामने सर्वतोभाव से श्रा सके। इसी भाव को ईसाई संत एकहार्ट (Meister Eckhart) ने वहुत ही प्रभावशाली एवं हृद्य की भाषा में लिखा है—

"If the soul were stripped of all her sheaths, God would be discovered all naked to her view and would give himself to her, withholding nothing. As long as the soul has not thrown off all her veils, however thin, she is unable to see God."

श्रात्मा जब श्रपने सारे श्रावरण को हटा देती है, तो भगवान् का सुमधुर साद्तात्कार उसे होने लगता है श्रीर भगवान् श्रपने श्रापको उसके हाथों में पूर्णतः सौंप देने के लिये श्रातुर हो जाते हैं—कुछ भी श्रपने लिये रखना नहीं चाहते। हाँ, शर्त यह है कि श्रात्यन्त मीना-सा श्रावरण भी न रहे।

श्रात्मा के इस श्रभिसार श्रौर मिलन के सुख को संतों श्रौर वैष्णवों ने समान रूप से पिया है श्रौर जो कुछ भी शब्द उनके मुख से निकले हैं, उनसे उस रस का श्रनुमान भर किया जा सकता है; क्योंकि यह रस स्वसंवेद्य है, शब्दों में इसका श्राकलना नहीं हो सकता—

अनंतिह चंदा अगिया, सूरज कोटि परकास। बिन बादल बरण घानी, छह रितु बारह मास॥ बिन पावक पावक जले, बिन सूरज परकास। चाँद बिना जहूँ चाँदना, जन दिरया का बास॥ रतन अमोलक परखकर, रहा जौहरी थाक। दिरया तहूँ कीमत नहीं, उन्मुन भया अबाक॥ ररकार धुन होद में, गरक भया कोइ दास। जन दिरया व्यापै नहीं, नींद भूख अरु प्यास॥ सुरत निरत परचा भया, अरस-परस मिलि एक। जन दिरया बानक बना, मिट गया जनम अनेक॥

इस 'श्रमिसार' का कितना सुन्दर वर्णन सेंट जॉन श्रॉफ दिः कॉस (St. John of the Cross) ने किया है।

इस शुक्ताभिसार में हृद्य की धड़कन श्रीर मिलन के लिया प्राणों की जो तीव्र उत्करठा होती है, वह इस कविता में श्रोत-प्रोत है। श्रभिसार के श्रन्त में मिलन का जो सुख होता है, उसे भी सेंट जॉन के शब्दों में ही सुनिये—

Upon my flowery breast

Wholly for him and save himself for none,. There did I give sweet rest

To my Beloved one.

The fanning of the cedars breathed thereon.

All things I then forgot.

My cheek on him who for my wooing came-All ceased and I was not,

Leaving my cares and shame

Among the lilies and forgetting them.

उसी 'एक' से ही सब मिलते हैं और उसी एक में मिल जाते हैं। उसी को दिरया अपना 'सिरताज' कहते हैं और यह कहते हैं कि वही सब संतों का 'बालम' कबीर का 'कंत' और दादू का 'महाराज' है—

> सोई कंत कबीर का, दादू का महाराज। सव संतन का वालमा, दरिया का सिरताज॥

श्रपने 'सिरताज' राम में ही श्रपना सब कुछ श्रपीण करते हुए दिरया बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं —

आदि अंत मेरा है राम,

उन विन और सक्छ वेकाम।

कहाँ करूँ तेरा वेद पुराना,

जिन है सकल जगत भरमाना॥

कहाँ करूँ तेरा सांख और जोग,

राम विना सब वंधन रोग।

कहाँ करूँ इंदिन का सुक्ख,

राम बिना देवा सब दुक्ख॥

दरिया कहे राम गुरमुखिया,

हरिविन दुखी राम संग सुखिया॥

परिचय, ग्रंथि-बंधन श्रोर पाणिग्रहण के पश्चात् साधक श्रपने परम प्रियतम से ऐसा जुड़ जाता है कि प्यारे की एक च्रण की विस्मृति भी उसे श्रसहा हो जाती है। श्रपनी दुर्बलता, मिलनता, श्रज्ञता श्रादि का उसे बोध रहता है; परन्तु 'उस' की सहज दया श्रीर प्रेम का वल उसे प्राप्त हो जाता है, श्रीर उसे यह दृढ़ विश्वास रहता है कि जिसे 'वह' श्रपना लेता है उसे सर्वथा, सर्वभावेन, सदा के लिये श्रपनाता है। यह नाता ऐसा नहीं कि श्राज जुटा श्रीर कल छूटा। दिरया साहब इसी विश्वास में मस्त होकर गा रहे हैं—

बावल कैसे विसरा जाई।

जिद मैं पित संग रह खेहूँगी, आपा धरम समाई ॥
सतगुरु मेरे किरपा कीनों, उत्तम वर परनाई ।
अब मेरे साई को सरम पड़ैगी, लेगा चरन लगाई ॥
थेँ जानराय मैं बाली भोली, थें निरमल मैं मैली ।
वेबतलाएँ मैं बोल न जानूँ, भेद न सकूँ सहेली ॥
थें ब्रह्मभाव मैं आतम कन्या, समझ न जानूँ बानी ।
दिरिया कहें पित पूरा पाया, यह निश्चय करि जानी ॥

Old Testament में ठीक इसी भाव की एक बहुत सुन्द्र कविता है—

Let him kiss me with the kisses of his mouth. For Thy love is better than wine

Behold thou art fair, my Beloved, yea! pleasant,

Also our bed is green.....

His left hand is under my head

And his right hand doth embrace me.

यहाँ तक तो हुई निर्मुण साधना-संबंधी चर्चा। अब संचेष में दिरया साहब के व्यवहार-पत्त की कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख अनावश्यक न होगा। दिरया साहब ने 'सुमिरन का अंग' में यह स्पष्ट लिखा है कि वह गृहस्थ, जो अपने परिवार के साथ घर में ही रहता है; परन्तु जिसका हृदय राम से भरपूर है, वह पूजनीयः है—वही सचा साधु है—

> जो कोई साधू गृही माँहि राम भरपूर। दरिया कह उस दास की मैं चरनन की धूर॥

'माँहि राम भरपूर' का छार्थ यह है कि जिसका हृदय राम सेः भरपूर है, राम से छोतप्रोत है।

दिरिया साह्य की वाणियों में नादानुसंधान तथा षट्चक-भेदन की प्रक्रिया आदि का वर्णन अवश्य आया है; परन्तु वह साफ कहते हैं कि कोई इस चक्कर में न पड़े, जन-साधारण के लिये यह मार्ग संकटापन्न है। इसीलिये वह वहुत जोर से डंके: की चोट कहते हैं—

दिरिया दूजे धरम से संसय मिटे न सूछ।
राम नाम रटता रहे, सर्व धर्म का मूछ॥
राम नाम रटता रहे, सर्व धर्म का मूछ॥
राम-नाम ध्याया नहीं, तो फिर चौरासी आई॥
मरना है, रहना नहीं, जामें फेर न सार।
जन दिरया भय मानकर आपन राम सँभार॥
राम-नाम निस दिन रटे, दूजा नाहीं दायाँ।
दिरिया ऐसे साध की, मैं विलहारी जायाँ॥

गीता में 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागिते संयमी वालाः जो श्लोक है, उसको कितनी सरल भाषा में दरिया ने एक दोहे में कहा है—

माया मुख जागै सबै, सो सूता कर जान। दरिया जागै बहा दिस, सो जागा परमान॥ जागना तो वह है जो भगवान में जागे। यदि माया में ही जगे रहे, तो कहाँ जागे ? इसीलिये सच्चे जागने का अर्थ दरिया साहब यह बतलाते हैं—

दरिया सोता सकल जग, जागत नाहीं कीय। जागे में फिर जागना, जागा कहिये सोय॥

हमारा यह जीवन एक जायत् स्वप्न (waking dream) है, जागते हुए भी हम सो रहे हैं। श्रमली जागना तो इस जागने में फिर प्रभु-परिचय से ही होता है—

विना 'पात्र' मिले अध्यात्म की रहस्यभरी बातों को जहाँ-तहाँ खोलने से लाभ की अपेचा हानि ही होती है। जहाँ जानने की उत्सुकता हो, वहीं बतावे, नहीं तो चुप रहे। व्यर्थ अम न करे—

> जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाय। नातर गैला जगत से, बक-बक मेट बलाय॥ जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर प्रेम सधीर। गाहक होइ कोइ हींग का, ताको कहा दिखावै हीर॥

जहाँ सची जिज्ञासा है, वहाँ कुछ भी छिपाने की श्रावश्यकता नहीं—

> साध सरोवर राम जल राग-द्वेष कुछ नाहिं। दरिया पीवै प्रीत कर सो तिरिपत हो जाहिं॥

दिया साहब सच्चे साधु श्रीर बहुत उच्च कोटि के फकीर थे। उन्होंने सची साधुता के सामने सिर मुकाया है श्रीर व्यर्थ के स्वॉग श्रीर श्राडम्बरों को बुरी तरह फटकारा है। भजन ही साधुता का प्राण है, इसे कई स्थानों पर उन्होंने बड़ी ही प्रभावशाली वाणी में कहा है—

दिरया संगी साध का, अंतर प्रेम प्रकास। राम भजे साँचे मने, दूजे धुंध निकास॥ दिरया साध और स्वाँग का, कोद कोस का बीच। राम रता साँचा मता, स्वाँग काल की कीच॥

श्रखण्ड नामस्मरण श्रीर स्वरूप-चिन्तन को ही द्रिया साहब ने साधना की श्रात्मा माना है। यह स्मरण ही भगवान् में भक्त का विहार है—ठीक उसी प्रकार जैसे जल में मछली का श्रीर श्राकाश में पंछी का—

मैं तोहि कैसे विसरूँ देवा।

ब्रह्मा बिस्तु महेसुर ईसा ने भी बंछे सेवा॥
सेस सहस मुख निस-दिन ध्यावे आतम ब्रह्म न पावे।
चाँद सूर तेरी आरित गावें हिरदय भक्ति न आवे॥
जन दिरया यह अकथ कथा है अकथ कहा क्या जाई।
पंछी का खोज मीन का मारग घट-घट रहा समाई॥
इसलिये—

दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झकाई, देख ली।

## द्रिया साहब (बिहारवाले)

दिया नाम के दो संत प्राय: समकालीन ही हुए—एक विहार में दूसरे मारवाड़ में। बिहार के शाहाबाद जिले में धर-कंधा गाँव में एक मुसलमान परिवार में दिरया साहब का जन्म हुआ था। इनका जीवन-काल १७३१ से १८३७ माना जाता है जिसके अनुसार इनकी आयु १०६ वर्ष की ठहरती है। इनके सरल सात्विक शुद्ध जीवन को देखते हुए यह आयु बहुत लंबी नहीं कही जा सकती। दिरयापंथियों की मान्यता यह है कि दिरया साहब चित्रय-कुल में उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार दादू को दादू-पंथी नागर ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं, उसी प्रकार दिरया को दिरयापंथी चित्रय सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु उनका यह आग्रह स्वयं उनके ही मत के अनुसार सर्वथा अवाब्छनीय है। कहते हैं, दिरया साहब को स्वयं परमपुरुष ने एक साधु के भेष में आकर दीचा दी थी और इस दीचा के बाद ही दिरया की

स्थिति पलट गयी श्रीर इनके जीवन की धारा परमात्मा की श्रीर सुड़ पड़ी।

द्रियापंथी द्रिया साहव को कबीर का अवतार मानते हैं। इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह है कि ये लोग खड़े हुए अक-कर मालिक की बंदगी करते हैं जिसे ये 'कोरिनश' कहते हैं और फिर माथा टेककर 'सिरदा' (सिजदः) करते हैं। हरएक साधू एक मिट्टी का हुक्का और पानी पीने का भरका अपने पास रखता है चाहे उसे उसकी जरूरत हो या न हो। घिहार में इस पंथ के बहुत संत हैं और कई स्थानों पर इनकी गहियाँ भी हैं।

संतगुर का आश्रय लेकर भवसागर तर जाने का संकेत द्रिया अपने अन्तर में कुरल करनेवाले 'हंस' से कर रहे हैं—

दिरिया भव जाल अगम है सतगर करहुं जहाजे। तेहि पर हंस चढ़ाइ के, जाय करहु सुखराज॥ सतगुरु के श्रीमुख से प्राप्त सत्तनाम ही साधक के प्राण्य का ज्याधार है—

सत्तनाम निज्ज सार है, अमर लोक के जाय।
कह दरिया सतगुरु मिले, संसय सकल मिटाय॥
जाके पूँजी नाम है, क्वहिं न होखे हानि।
नाम विहूना मानवा, जग के हाथ विकानी॥
हंस नाम-अमृत नहिं चाख्यो, नहिं पाये पैसार।
कह दरिया जग अरुझ्यो, इक नाम बिना संसार॥

माला, छापा, तिलक श्रादि का साधना में कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व की एकमात्र वस्तु है 'नामस्मरणः। यह नामस्मरण इदय की पूरी प्रीति श्रीर लगन के साथ होना चाहिये—

सुमिरन सत्तनाम गति, प्रेम-प्रीति चित लाई। विना नाम नहिं वाचिहो, मिथी जनम गँवाय॥ जिस प्रकार घट-घट में प्रमु विराज रहे हैं, उसी प्रकार घट-घट में 'नाम' की स्फूर्ति भी स्वतः हो रही है। 'रा' और 'म' की दिञ्य कीड़ा हृदय-कमल में अखरड रूप से स्वतः हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक अपने हृदय के अन्दर पैठकर नाम की इस कीड़ा का अवलोकन करे, उस सर्वव्यापी नाम में डूबे—

जैसे तिल में फूल जो, बास जो रहा समाय। ऐसे सबद सजीवनी, सब घट सुरति दिखाय॥

जिस प्रकार तिल में तेल श्रीर पुष्प में सुगन्धि है, उसी प्रकार 'सजीवन शब्द' राम सब घट में व्याप रहा है, केलि कर रहा है।

सभी निर्गुणिये संतों की तरह दरिया साहब ने भी 'चितावनी के श्रांग' में कंचन श्रीर कामिनी के फंदे से बचकर भजन में लगने का श्रादेश किया है—

> कनक कामिनि के फंद में, छलची मन लपटाय। करुपि-कर्लप् जिव जाइहै, मिर्था जनम गँवाय॥ मातु-पिता-सुत बाँधवा, सब मिलि करें पुकार। अकले हंस चलि जातु है, कोइ नहिं संग तुहार॥

ऐसी अवस्था में दृढ़ विश्वास के साथ भजन में लगना चाहिये और एकमात्र 'नाम' में ही प्रीति और प्रतीति रखकर प्रभु के समरण के आनन्द में डूबना चाहिये। वह प्रभु बहुत ही पास है, अपने ही भीतर है, न जानने के कारण हम उसी प्रकार भरमते और भटकते फिरते हैं—जैसे मृग अपनी नामि में की कस्तुरी को न जानकर यहाँ-वहाँ उसकी खोज में दौड़ा फिरता है।

> भजन भरोसा एक वल, एक आस विस्वास । श्रीति प्रतीति इक नाम पर, (सोइ) संत विवेकी दास ॥ है खुसबोई पास में, जानि परें नहिं सोय। भरम रूगे भटकत फिरें, तिरथ-वरत सब कोय॥

उस परमपुरुष को अपने अन्दर ही खोजना बाहिये। सब कुछ इस घट के भीतर ही है, जोग-जुगत के साथ 'उसे' खोजना होगा। पंडित, ज्ञानी, मुनि उसका पार नहीं पाते, वेद उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकता, केवल अनुमान लगाकर चुप हो जाता है—

> दिरिया तन से निहं जुदा, सब किछु तन के माहि। जोग जुगत सों पाइये, बिना जुगति किछु निहं॥ अछै बृच्छ ओइ पुरुप हिंहें, जिंदा अजर प्रमान। मुनिवर थाके पंडिता, वेद कथहिं अनुमान॥

'सबद' को अपने अन्तर प्रीतिपूर्वक मथने से ही उस समस्य साहिब के दीदार के दर्शन होते हैं जिसकी अगम अपार शोमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही तो प्रेम का तत्त्व है जिसे कोई बिरला प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार एक ही चृत्त की अनन्त शाखाएँ फैल जाती हैं, उसी प्रकार मूल में एक ही प्रमु का यह सारा पसारा है और फिर अन्त में उसी 'एक' में सबका लय हो जायगा।

> अगम पंथ की खेड़ि यह, बूझे विरला कोह । सत साहिव समरथ हाँहें, दरिया सबद बिलोइ ॥ सोभा अगम अपार, हंस बंस सुख पावहीं । कोह ज्ञानी करें विचार, प्रेम तत्तु जाके वसे ॥ एके सों अनंत भी, फूटि डारि विस्तार । अंत हूँ फिर एक है, ताहि खोज निज सार ॥

'साई' से 'परिचय' होने के बाद साधक की विचित्र स्थिति हो जाती है। वह सुरित लगाकर उस अपकृष क्षप में से भरते हुए अमृत का पान कर आत्म-विभोर हो जाता है और उसकी यह स्थिति कहते-सुनते नहीं बनता—कुछ विचित्र-सी उसकी दशा है— भमी तत्तु भमृत पिये, देखहु सुरति लगाय। कहत-सुनत निह बनि परे, जो गति काहु रखाय॥ सुधा अग्र परिमल हारे, छिरकहि बहुत सुखारि। दया दरस दीदार मैं मिटा कलपना झारि॥ वेवाहा के मिलन सों, नैन भया खुसहाल। दिल मन मस्त मतवल हुआ, गूँगागहिर रसाल॥

यह रमरण रखने की चीज है कि द्रियापंथियों में यह 'वेवाहा' शब्द बहुत ही रहस्यपूर्ण है—जिसमें साई' के नाम का संकेत है तथा उसके दर्शन की अलमस्ती भरी शराब लबालब भरी है।

परमात्मा का मार्ग बहुत ही सरल श्रीर बराबर है, हमारी श्रम्तर्दृष्टि ही नहीं खुलती, उस पर जगत का पर्दा बड़ी बेरहमी से पड़ा हुआ है, इसी कारण हम सच्चा मार्ग देख नहीं पाते। श्रंधा यदि न देख पाये, तो सूरज का क्या दोष ?

है मगु साफ बराबरे, मंदा लोचन माहि । कवन दोष मगु भानु कहँ, आपै सूझत नाहिं॥

इस पथ में साधक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका शरीर, मन, प्राण, श्रात्मा निर्मल होता जाता है श्रीर वह स्वामी के श्रिधकाधिक समीप होता जाता है—

पहिले गुड़ सक्कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्ह । मिसरी से कन्दा भया, यही सुहागिन चीन्ह ॥ गीता का 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि का किस अनुमूतिपूर्ण शब्दों में दरिया ने इशारा किया है—

दिरिया-दिल दिरियाव है, अगम अपार बेअंत। सब महँ तुम तुम में सभे, जानि मरम कोई संत॥

## बाबा घरनीदास

वाबा धरनीदास का जन्म विहार प्रान्त के छपरा जिले में मॉमी गाँव में संवत् १७१३ विक्रमी में हुआ था । जाति के ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । मॉमी गाँव अब भी सारन जिले में बिलया जिले के पूरव घाघरा नदी के उत्तरी किनारे पर है । इन की दो रचनाएँ 'प्रेम प्रगास' और 'शब्द प्रकाश' हस्तलिखित रूप में हैं। इनकी बानियों का संग्रह बेलवेडियर प्रेस से छपा है।

कहते हैं, धरनीदासजी माँमी के एक जमींदार के घर दीवान थे। एक दिन भगविचन्तन में इतने लीन हो गये कि पानी भरा हुआ लोटा जो पास रक्खा हुआ था—उन्होंने कागज और वस्ते पर ढलका दिया। बहुत पूछने पर बतलाया कि पुरी धाम में आरती के समय जगननाथजी के कपड़ों में आग लग गई थी जिसे बुमाने के लिये मैंने ऐसा किया। पीछे पुरी आदमी भेजकर जब जाँच करायी गयी, तो पता चला कि वास्तव में वहाँ

डक प्रकार की घटना घटी थी और बाबा धरनीदास की ही आकृति के एक महात्मा ने आकर उसे बुकाया था। इस घटना के बाद धरनीदास ने दीवानी छोड़ दी और प्रभु के दीवाने होकर घर पर ही साधु भेष में रहने लगे। उस घटना का स्मरण करके कभी-कभी कह उठते थे—

भव मोहे राम नाम सुधि आई। लिखनी ना करों रे भाई ॥

गाँव के पास ही एक मोपड़ी डालकर रहते थे। चन्द्रदास नामक एक साधू से इन्होंने गृहस्थाश्रम में दीना ली थी श्रीर भेष लेने पर साधु विनोदानन्द को गुरु रूप में वरण किया। गुरुदेव विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी श्रद्धा श्रीर भिक्त के साथ किया है।

गंगा-स्नान, भगवद्भजन तथा उपदेश-दान यही एकमात्र इनकी जीवनचर्या थी। सादा जीवन वृद्धावस्था तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन ये अपने शिष्यों के साथ गंगा और वाघरा के संगम पर गये और वहीं जल पर एक चादर विद्याकर बैठ गये। कुछ समय तक तो सबने इन्हें पूरब की और बहते देखा; किन्तु दूर चले जाने परएक ल्योति: पञ्जमात्र दिखलायी दिया और फिर वह भी अपर उठकर आकाश म लीन हो गया।

श्रपने सम्बन्ध में इन्होंने लिखा है—

जग में कायथ जाति हमारी।

पायो है माला-तिलक दुसाला परमारथ भोहदारी ॥ नाम रतन को भरो खजानो धरो सो हृदय कोठारी । है कोई परखनहार विवेकी बारंबार पुकारी ।। धरनी साल-साल अमाली, जमा-खरच यही पारी । प्रमु अपने कर कागज मेरो, लीजै समुक्षि सुधारी ॥ अपने इष्टदेव का ये वाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते हैं और काया-संबंधी पट्कर्म का भी उल्लेख इन्होंने वार-वार किया है। किस भाव-भगति के साथ प्रभु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं के शब्दों में सुनिये—

एक पिया मोरे मन मान्यो, पतिव्रत ठानों हो।
अवरो जो इन्द्र समान, तौ तृन करि जानों हो।।
जहूँ प्रभु वैसि सिँहासन, आसन हासव हो।
तहवाँ वेनियाँ डोल्इवों, बड़ सुख पह्बों हो।।
जहूँ प्रभु करिं ल्वासन पौदिं आसन हो।
कर ते पग सुहरहवों, हृदय सुख पह्वों हो।।
धरनी प्रभु चरनामृन, नितिहं अचहवों हो।
सनमुख रहिवों मैं ठाढ़ी, अंतै निहं जहवों हो।।

'चेतावनी' में उन्होंने गर्भ-लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है श्रीर गर्भ-काल में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया है श्रीर श्रंत में कहा है—

> सकल संत दाया चितवनी चिताया । धरनिदास आया सरन राम राया ।।

भगवान् के विरह में धरनीदास किस प्रकार उदास हैं -

भइ कंत दरस विनु वावरी ।

मो तन व्यापे पीर प्रीतम की मूरुख जाने आवरी ॥ पसरि गयो तरु प्रेम साखा सखि बिसरि गयो चित चावरी । भोजन अवन सिंगार न भावे कुछ करत्ति अभाव री ॥ खिन-खिन उठि-उठि पंथ निहारों, बार-बार पछिताव री । नैन न अंजन नींद न लागे, लागे दिवस विभावरी ॥ देह दसा कछु कहत न आवे, जस जल ओछे नाव री। घरनी धनी अजहुँ पिय पाओं, तौ सहजे अनँद बधाव री॥ उसी 'महबूब' को संबोधित कर धरनीदास कहते हैं—

में भासिक महबूब तू दरसा।
बेगर तोहि जहान जहर-सा।
देहु दीदार दिलासा यूही।
नातर जाव बिनसि बरु देहीं॥

अपनी श्रोर देखकर धरनीदास गले जाते हैं, परन्तु प्रभु की श्रोर जब दृष्टि जाती है, तो कृतकृत्य होकर नाचने लगते हैं —

मैं निरप्तियाँ गुन नहीं जाना।

एक धनी के हाथ विकाना॥

सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा।

मैं झूठा मेरा साहब सच्चा॥

मैं ओछा मेरा साहब पूरा।

मैं कायर मेरा साहब सूरा॥

मैं मूर्ख मेरा प्रभु ज्ञाता।

मैं किरपिन मेरा साहब दाता।

धरमी मन मानो इक ठाऊँ।

सो प्रभु जीवो मैं मिर जाऊँ॥

संसार में जीवन उसी का धन्य है जिसने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी और उस माशूके आलम के हाथ से इश्क की। शराब पी—

> जग में सोई जीवनि जिया। जाके उर अनुराग उपजो, प्रेम पियाला पिया॥

यह प्याला पीते ही प्राग्ण पुकार उठते हैं—

अजहुँ मिळो मेरे प्राण पियारे।

दीनदयाल कृपाल कृपानिधि करहु छिमा अपराध हमारे ॥
कल न परत अति विकल सकल तन नैन सकल जनु वहत पनारे ।
मांस पन्नो अरु रक्त रहित में हाड़ दिनहुँ दिन होत उघारे ॥
नासा नैन सूवन रसना रस, इन्द्री स्वाद जुदा जनु हारे ।
दिवस दसो दिसि पंथ निहारित राति विहान गनत जस तारे ॥
जो दुख सहत कहत न बनत मुख अंतरगत के हौ जाननिहारे ।
धरनी जिव झिलमिलित दीप ज्यों होत अंधार करो ठॅजियारे ॥
धरनीदास ने 'ककहरे' पर तीन स्थानों में पद कहे हैं ।
'अलिफनामा' श्रीर पहाड़े पर भी उपदेश लिखे हैं । उनका 'वारहमासा' उपदेशों से भरा है—उसमें प्रकृति के सींद्र्य का कहीं।
नाम नहीं। उसमें मिलन का श्रानन्द श्रीर विरह का संताप उमला पड़ता है।

## गरीबदास की लौ

रोहतक-हरियाने के भम्भर तहसील के छुड़ानी गाँव में वैशाख शुक्ता पूर्णिमा सम्वत् १००४ को गरीबदास का जन्म एक जाट परिवार में हुआ। था। घर में खेती-बारी होती थी। गरीब-दास आजीवन गृहस्थ ही रहे और गृहस्थाश्रम में ही साधु-जीवन ज्यतीत करते हुए ६१ वर्ष की श्रवस्था में भादो शुक्ता २ सम्वत् १८३४ को शरीर छोड़ा। इनके चार लड़के और दोलड़िकयाँ थीं। कुछ लोगों का कहना है कि गरीबदास की महासमाधि के बाद इनका एक पुत्र गही पर बैठा और कुछ लोग यह कहते हैं कि इनके शिष्य सलोतजी ने गही पायी। श्राजकल तो प्रथा यही है कि पुत्र ही गही पाते हैं।

कहते हैं, गरीबदास को स्वप्त में कबीर ने गुरुमुख किया था। इनकी साखियों में गुरु-रूप में कबीर की ही चर्चा बड़ी श्रद्धा और भिक्त के साथ श्राती है। इनके पंथ में बहुत लोग हैं श्रीर हरियाना-रोहतक-हिस्सार, तथा गुड़गाँवा के जिलों में कई स्थानों में इनके शिष्य मिलते हैं जो अपने को गरीबदासी कहते हैं। इनका वंश भी अभी चल रहा है। गाँव छुड़ानी में फागुन सुदी दसमी को एक बहुत बड़ा मेला गरीबदासियों का लगता है।

गरीबदास के सम्बन्ध में कई चमत्कार मिलते हैं—अकाल में पानी बरसा देना, जेल से छूट आना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना इत्यादि। रोहतक जिले के एक साहूकार का लड़का, जो पीछे जाकर संतोषदास कहलाया, गरीबदास के चरणों के आश्रयः में साधु होने के लिये आया। गरीबदास ने उसे स्वीकार कर लिया। पर्र्नु, कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता आया और गरीबदास को भला-बुरा कहने लगा। गरीबदासजी चुपचाप सुनते रहे, अंत में उसने कहा कि यह तो तुम्हारा शिष्य बना, परन्तु इसकी युवती बहू का क्या होगा? गरीबदास ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया—'यह मेरा भाई, वह मेरी बहिन'। कहते हैं उस युवती बहू को भी घर-गृहस्थी से वैराग्य हो गया और वह भी अपने पित के साथ बाबा गरीबदास के चरणों मे रहने लगी।

गरीबदास के पहनने का जामा, बँधी हुई पगड़ी, धोती, जूता श्रीर लोटा-कटोरी तथा पलंग इनकी समाधि के स्थान में रखा हुआ है। वंदना में गरीबदास ने अपने इष्टदेव का इस प्रकार ध्यान किया है—

निराकार निर्विषयं, काल-जाल - भय-भंजनं । निर्लेपं निज निर्गुणं, अकल अनूपं सुन धुनं॥ सोहं सुख समायतं, सकल समाना निरत है। उजल हिरम्बर हर दमं, बेपरवाह अथाह है॥ वार पार निर्ह मद्धतं॥ हिरम्बर का श्रर्थ है हिरएयमय। सुरत के द्वारा उस हिरएयमय निराकार निर्विषय निर्लेप साहब के श्रनूप रूप में लय होकर तद्रूप होनेवाले संतों में गरीबदासजी का बहुत ऊँचा स्थान है। गरीबदास की चेतावनी श्रीर संतों की तरह कर्कश-कठोर

नहीं है, बड़े मीठे ढंग से इन्होंने समकाया है-

पानी की इक बूँद सूँ साज घनाया जीव। अंदर बहुत अँदेस था बाहर बिसरा जीव॥ पानी की इक बूँद खूँ साज बनाया साँच। राखनहारा राखिया जठर अगिनि की आँच॥ उरधमुखी जब रहे थे तल सिर ऊपर पाँव। राखनहारा राखिया जठर भगिनि की छावे॥ धूआँ का-सा धौरहर बालू की-सी भीत। उस खाविंद कूँ याद कर महल बनाया सीत॥ यह सन मंजन कीजिये रे नर बारंबार। साई' से कर दोसती विसर जाय संसार॥ गगन-मॅंडल में रीम रहा तेरा संगी सोय। बाहर भरमे हानि है अंतर दीपक जोय॥ चित के अन्दर चाँदना कोटि सूर सिस-भान । दिल के अन्दर देहरा काहे पूज पंखान ॥ क्षिलमिल दीपक तेज के दसी दिसा दरहाले। सतगुरु की सेवा करें पावे मुक्ता-माल ॥ चेत सकै तो चेतिये कूंकै संत सुमेर। चौरासी कूँ जात है फेर सके तो फेर ॥ यह संजम सैलान कर यह मन यह बैराग। बन बसती कित ही रही लग बिरह का दाग॥

संत्रेप में भावार्थ यह है कि एक वूँद से साई ने इस काया को

नाढ़ा। उसने गर्भ की जठराग्नि में इसकी रक्ता की। वहाँ उसे प्रमुक्ता निरन्तर दर्शन होता रहा। वहाँ इसने प्रमु से प्रार्थना की कि मुक्ते इस अग्नि से निकालिये, तो मैं प्रतिदिन आपका ध्यान-स्मरण किया कहाँगा; परंतु बाहर आते ही जगत की माया से प्रेरित होकर वह प्रमु को बिसार बैठा। यही तो सारी विपत्ति का मूल है। परन्तु जब भी मनुष्य चेत सके, चेत जाना चाहिये और वह चेतना क्या है—इसे सभी संतों की तरह गरीबदास ने भी कहा है—वह है हरि-स्मरण ! यदि स्मरण की लो जलती रहे, तो क्या महल और क्या जंगल—सब समान है। गरीबदास ने चार-बार कहा है कि इस काया के भीतर ही 'हंस' कुरेल कर रहा है। उससे परिचय करना चाहिये। आनंद के लिये इसके अतिरक्त और कोई उपाय है नहीं।

इस 'परिचय' के लिये सतगुरु के चरणों का एकांत आश्रय अनिवार्य है। गरीबदास ने अपने गुरु के संबंध में कहा है—

ऐसा सतगुरु हम मिला, वेपरवाह अबंध ।
परमहंस पूरन पुरुप, रोम-रोम रिब-वंद ॥
ऐसा सतगुरु हम मिला, तेजपुंज का अंग ।
सिलमिल न्रजहूर है, रूप रेख निहं रंग ॥
ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले बज्र कपाट ।
अगम भूमि में गम करी, उतरे औवट घाट ॥
ऐसा सतगुरु हम मिला, मारी गाँसी सैन ।
रोम-रोम में सालती, पलक नहीं है चैन ॥
ऐसा सतगुरु हम मिला, भवसागर के माहिं ।
जौका नाय चढ़ाय करि, ले राखे निज ठाहिं ॥

सतगुरु की महिमा में पूरी सो साखियाँ गरीबदास ने लिखी। हैं जो एक से-एक सुन्दर हैं श्रीर उनके श्रनुशीलन से पता चलता। है कि गरीबदास की गुरु के प्रति श्रगाध भक्ति थी।

गुरूपदिष्ट रामनाम मंत्र से ही शिष्य का वेड़ा पार हो जाता है ऐसी संतों की मान्यता है। इस 'रामनाम' में, जो गुरुमुख से प्राप्त होता है, एक विलक्त्या विद्युत् शिक्त होती है जो एक क्त्या में ही साधक को कुछ का कुछ बना डालती है। अजपा जाप के द्वारा नामस्मरण का जो रस है, उसे विरले ही लोग जानते हैं और जिसने एक क्या भी वह आनन्द पा लिया, उससे फिर वह 'नाम' छूटता ही नहीं। जिस प्रकार हमें साँस लेने में अम नहीं पड़ता, उसी प्रकार नामस्मरण भी अनायास होता रहता है—उसके लिये कोई प्रयास या चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मंत्र में एक दिन्य चेतना आ जाती है, जो साधक के समस्त मन-प्राण को आत्मसात् कर लेती है। अजपा जाप पहले साँसों के द्वारा ही शुरू किया जाता है; फिर वह और भी सूक्म होकर प्राणों की गित या धड़कन के साथ मिल जाता है और फिर वह सूक्मतम होकर स्वतः स्फुरित होने लगता है। रज्जब ने अजपा जाप की परिभाषा यों की है—

सिरिर संबद अरु साँस करि, हिर सुमिरन तिहुँ ठाँव। जन रज्जब आतम अगम, अजपा इसका नाँव।। मन पवन अरु सुरित काँ, आतम पकड़े आप। रज्जब छखे तत्त सों, यों ही अजपा जाप॥ सुष से मजे सो मानवो, दिल सों भजे सो देव। जीव सों जपे सो जोति में, रज्जब साँची सेव॥

धरमदासियों ने इस अजपा जाप की परिभाषा यों की है-

जाप अजपा हो सहज धुन परिख गुरु गम धारिए ।

मन पवन थिरकर शब्द निरखे कर्म मन्मथ मारिए ॥

होत धुन रसना बिना कर माल बिन निर्वारिए ।

शब्द-सार विदेह निरखत अमर लोक सिधारिए ॥
दादू ने तो नामस्मरण की प्रीति को इस प्रकार बखाना है—

सुंदरि कबहूँ कंत का मुख सौं नाउँ न लेह ।

अपने पिय के कारने दादू तन मन देह ॥

प्रश्रीत् पत्नी अपने पित का नाम नहीं लेती—पित का नाम

श्रशंत् पत्नी श्रपने पित का नाम नहीं लेती—पित का नाम इसके शरीर-मन-प्राण-श्रात्मा में घुला हुत्रा रमण करता रहता है। ठीक इसी प्रकार सच्चे स्मरण करनेवाले को नामस्मरण करना नहीं पड़ता। नाम तो उसका प्राण है श्रीर उसका सतत स्मरण स्वतः उसकी हृदय-गुफा में होता रहता है।

गरीबदास ने नामस्मरण के संबंध में कहा है-

अमर अनाहद नाम है, निरमय अपरंपार।
रहता रमता राम है, सतगुरु चरन जुहार॥
विन रसना है बंदगी, विन चस्मों दीदार।
विन सरवन वानी सुनै, निर्मल तत्त निहार॥
सकल वियापी सुरत में, मन पवना गहि राख।
रोम-रोम धुनि होत है, सतगुरु बोले साख॥
अगम अनाहद भूमि है, जहाँ नाम का दीप।
एक पलक विखुरै नहीं, रहता नैनों बीच॥
नाम बिना क्या होत है, जप-तप संजम ध्यान।
वाहर भरमें मानवो, अभि-अंतर में जान॥

— फिर श्रंत में स्मरण का सहज-स्वरूप प्रगट करते हैं —
सुमिरन तब ही जानिये, जब रोम-रोम धुनि होय।
कुंज कमेळ में बैठि करि, माला फेरै सोय॥
१८

अन्तर में जो अनाहत (अनहद) ध्वनि होती है—जो कभी मेघ गरजने की-सी, कभी मृदंग बजने की-सी, कभी घुँघरू बजने की-सी और कभी वंशी बजने की-सी होती है, उसके आनन्द का उल्लेख गरीबदास ने यों किया है—

> गगन गरज घन बर पहीं, बाजै अनहदःत्र । है लागी तब जानिये, सन्मुख सदा हुजूर ॥ गगन गरज घन बरपहीं, बाजे दीरघ नाद। अमरापुर आसन करें, जिनके मते अगाध ॥

जिस प्रकार वेश्या अपनी उम्र छिपाती है, जिस प्रकार सती स्त्री अपने गोपनीय अंग को छिपाती है, उसी प्रकार भक्ति को ब्रिपाकर रखना चाहिये, कहीं प्रगट न हो जाय, कहीं कोई जान न ले-

जैसे माता गर्भ को, राखे जर्तन बनाय।

ठेस लगे तो छीन हैं, ऐसे भगति दुराय ॥
'भिक्त के अंग' में गरीबदास ने धुव-प्रह्लाद से लेकर कवीर, रैदास, धन्ना और पोपा आदि संतों और भक्तों के नाम का उल्लेख किया है तथा दुहाई भरी है।

'लौं का साधारण अर्थ है दीपक का जागता हुआ प्रकाश। दीपक में तेल भर दिया जाता है, बत्ती डाल दी जाती है श्रीर उसे एक बार 'लेस' दिया जाता है, फिर जब तक दीपक में तेल है, बत्ती बली हुई है श्रीर बाहर के श्राँधी-तूफान से वह सुरत्तित है तब तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लौ जलती रहेगी। ध्यान इस बात का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पावे, बत्ती बुक्तने न पावे। श्रीर जहाँ अखरड दीप की बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना ही पड़ेगा। एक चएा की विस्मृति में दीपक के बुक्त जाने श्रीर घोर श्रंधकार के घिर श्राने की श्राशंका है।

श्रंतर की 'तौ' के संबंध में भी ठीक यही बात है। वहाँ भी सतत सावधान रहना पड़ता है। एक पल के लिये भी वृत्ति बहिर्मुख हुई नहीं कि सब कुछ मिटा। मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, श्रात्मा सभी के सभी भगवान के स्मरण में डूव जायँ, वहीं उस परम दिव्य-स्पर्श की पावन श्रनुभूति में छके रहें—यही श्रखण्ड जागरण है—यही है संतों की भाषा में 'तौ'।

गरीबदास ने इस लौ के संबंध में अपने अनुभव को बड़े ही सजीले शब्दों में व्यक्त किया है—

कै लागी तब जानिये जग सूँ रहै उदास।
नाम रटै निरभय कला हरदम हीरा स्वाँस॥
कै लागी तब जानिये जग सूँ रहै उदास।
नाम रटै निरहंद होय अनहदपुर में वास॥
कै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार।
एके मन एके दिसा साँई के दरबार॥
कै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार।
एके मन एके दिसा खड़ा रहे दरबार॥
गगन गरज भाठी चुए हीरा घंटिक सार।
कै लागी तब जानिये उतरे नहीं खुमार॥
गगन गरज घन वरपहीं दामिनि खिमे अखंड।
दास गरीब कबीर है सकल दीप नौ खंड॥

ली की खुमारी एक च्रण के लिये भी नहीं उतरती—यह वह नशा है, जो आठ पहर चौंसठ घड़ी बना ही रहता है और इस नशे में चूर संत फिर संसार के कोलाहल में नहीं लौटता—वह उसी में अहर्निश छका अलमस्त डोलता रहता है। उस नशा— 'अमल' के संबंध में स्वयं गरीबदास ने गाया है— मैं अमली निज नाम का, मद खूब चुवाया। पिया पियाला प्रेम का, सिर साँटे पाया॥ रंगमहल में रोसनी, रमते से मेला। परसा दास गरीव है. सतगुरु का चेला॥

इस नशे में भूमते हुए, इस दिन्योन्माद में मदमत्त गरीवदास के 'रंगमहेल' की भौंकी लीजिये—

> वंगला अजब बना है ख्व, जामें पारवहा महबूब ॥ टेक ॥ आरो नौ लख पातुर नाचें, ब्रह्मानन्द रिझावें। तेजपुंज की सुन्दर नारी, अनहद मंगल गार्वे॥ पीताम्बर फहरातु तासु के, सृहै बस्तर साजें। एक कान्ह औ नौ लख गोपी, बँगले माहि बिराजें॥ चंद सूर दो अधर चिरागा, हुकुमी पौन भौ पानी। सकळ संत औ सकल साहबी, बंगले माहि बिनानी ॥ पाँचो तत्त खवास खड़े हैं, हाजिर नाजिर जाकै। तिरलोकी का राज रसातल, क्या कौड़ी धज लाखें॥ सब रतनन का रतन नाम है, नाम रतन कूँ जानै। इन्दु का राज काग को विष्ठा, जासे उलटा ताने ॥ हीरा मोती जवाहिर ताई, पारस पल्ले न बाँधै। सब्द सिंध चिंतामन साहब, सुरत गमन कूँ साधै॥ चिंतामन पारस परमेसर, हिरदे माहि विराजे। गरीवदास ताहीं कूँ सेवै, जाका अविचल राजै॥

इस पद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से संतों के अन्तर के अन्तःपुर का एक बहुत ही भव्य सुन्दर दृश्य सामने आ जाता है। श्रीर फिर उस लोक में अवेश हो जाने पर यहाँ का सारा रस-नंग फोका मालूम पड़ता है।

## तुलसी साहब का सुरति-योग

तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबजी' भी कहते थे, दिल्णी ब्राह्मण थे। ये पूना के युवराज थे और नाम था श्यामराव। इनकी इच्छा न होते हुए भी १२ वर्ष की अवस्था में पिता ने इनकी शादी कर दी; परंतु मन ही मन इन्होंने ब्रह्मचर्य का ब्रत ले लिया था और विवाह हो चुकने पर भी ब्रह्मचर्य से ही रहे। इनकी पत्नी बहुत ही पितपरायण सती-साध्वी स्त्री थी। उसने अपनी सेवाओं से इन्हें प्रसन्न कर लिया और एक दिन उसने इनके निकट एक पुत्र की इच्छा प्रगट की। तुलसी साहब ने उसकी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और दस महीने बाद दम्पित के पुत्र-रत्न भी प्राप्त हुआ।

राज्याभिषेक के एक दिन पहले तुलसी साहब (श्यामराव) घोड़े की सवारी करके पूने से भाग चले। राजा ने चारों श्रोर श्रादमी दौड़ाये; परन्तु कहीं भी कुछ पता नहीं लगा। सुतरां निराश होकर उसने अपने मॅमले राजकुमार बाजीराव को गदी पर बठाया। श्यामराव कितने ही वर्ष जंगलों-पहाड़ों की खाक छानते रहे। और फिर अलीगढ़ के समीप हाथरस में स्थायी रूप से साधुमेष में रहने लगे और सत्संग जारी किया।

घर से निकलने के बयालीस वर्ष बाद बिठूर में इन्हें एक बार अपने छोटे भाई बाजीराव से मुलाकात हुई। 'सुरत विलास' में इसकी चर्चा आयी है। बाजीराव ने इन्हें राज्य में पुनः लौटा ले जाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं; किंतु ये राजी नहीं हुए और चुपचाप वहाँ से खिसक गये।

संवत् १८२० के लगभग इनका जन्म हुआ था और लगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में जेठ सुदी २ संवत् १८६६ में इन्होंने शरीर छोड़ा। इनका 'घट रामायण' बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट शब्दों में आपने स्वीकार किया है कि पूर्व जन्म में आप ही गोस्वामी तुलसीदास थे। संभव है यह बात इनके शिष्यों ने पीछे से जोड़ दी हो; क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि—

'राम रावन की जुद्द बड़ाई, सो मैं नहीं कीन बनाई ॥' हाथरस में अब भी इनकी समाधि है।

तुलसी साहब ने अपने गुरुदेव का गुण तो गाया है; परंतु पता नहीं चलता कि इन्होंने किनसे दीचा ली थी। एक स्थान पर उन्होंने इतना लिखा है—

> तुलसी संत द्याल, निज निगाह मो को कियो। लियो सरन के माहिं, जाइ जन्म फिर कर जियो॥

मिलक मुहम्मद जायसी की तरह तुलसी साहव भी एक कम्बल लपेटे अपने सुरित के नशे में चूर अलमस्त डोला करते थे; और प्राय: हर समय ध्यान की प्रगाढ़ावस्था में बानियाँ इनके मुख से अपने आप निकल जाया करती थीं जिन्हें पास रहनेवाला कोई शिष्य नोट कर लिया करता था। इनके अनुयायी इस देश में वहुत हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'घट रामायण', 'रल्लसागर' और 'शब्दावली' हैं। 'पद्मसागर' एक अधूरा ग्रंथ है।

संत-मत में यह मान्यता है कि हृद्य में गुरु के लिये तीव्र वेदना होने पर स्वयं परमात्मा ही गुरु रूप में आ जाते हैं या किसी योग्य गुरु को भेज देते हैं। 'शब्दावली' के आरंभ में तुलसी साहव की यह गंभीर वेदना बड़ी ही कसकीली है—

कोइ सतगुरु देव री बताइ, चरण गहूँ ताहि के ॥ टेक ॥ चहुँ दिसि दुँढ़ि फिरी कोई भेदी पूछत हों गुहराइ। उनसे कहूँ विथा सब अपनी, केहि विधि जीव जुड़ाइ॥ जो कोइ सखी सुहागिन होवे, कहे तन तपन बुझाइ। पिउ की खोल खबर कहें मो से, मरूँ री विकल कर हाइ ॥ विन स्वामी सिंगार सुद्दागिन, छानत तोवा ताइ। पिय विन सेज विछावे ऐसी, नारि मरे विप खाइ॥ सतगुरु विरहिन वान कलेजे, रोवे और चिल्लाइ। हाय-हाय हिये में निसि-वासर, हरदम पीर पिराइ॥ इस झंड में कोई पाक पियारी, पिया दुलारी आहि। में दुखिया हों दर्द दिवानी, पीतम दरस रुखाइ॥ तुलसी प्यास बुझै प्यारे से, चढ़ घर अधर समाइ। किरिपावंत संत समझावे, और न लगे उपाइ॥ अपने विरह-व्याकुल चित्त की चटपटी यों व्यक्त करते हैं-सखी मोहिं नींद न आवे री, ए री वैरन विरह जगावे ॥ सूनी सेज पिया विन व्याकुछ, पीर सतावै री। रेन न चैन दिवस दुख व्यापे, जग नहीं भावे री॥ तहफत बदन बिना सुख सहयाँ, सब जरि जावे री। विषयर लहर डसे नागिन-सी, ज्यों डस खावै री॥

देवे मौत दइ बिरहिन को, होते मरी जावे री।
कैफ बिना तुल्सी तन सूखे, जिय तरसावे री॥
विरह की यह व्याकुलता ही 'अभिसार' का कारण बन जाती
है और तुलसी साहब सारा साज-शृङ्गार सजाकर प्रिय-मिलन
को चलते हैं—

अली अलबेली नार पार पिया पै चली। सुंदर कीन्ह सिंगार, सार सु ति से मिली ॥ चढ़ी महल पर धाय, राह रवि कोट है। जैसे प्रीति चकोर चंद चित चोट है॥ अधर भटारी माहिं लगन पिय से लगी। जैसे डोर पतंग संग रंग में पगी॥ देखि पिया को रूप भूप कोइ ना लपे। ज्यों सुवंग मणि भाव भूमि भूमी दिपै॥ तेजपुंज विया देस भेप कहो को लखे। ऐसा अगम अनृप जाय कहो को सकै॥ मैं पिया की बलिहार प्यार मोहिं सो कियी। दीन्ह परूँग सुख साज काज हरखो हियो ॥ जाऊँ नितनित सैळ केलि पति सों करों। जिनकी तिनको लाज काज पति से सरी॥ तुलसी कहै विचार, सार सबसे कही। बिन सतगुरु नहिं पार, भिन्न कैसे भई।।

तुलसी साहब की साधना और अनुभूति सुरित-योग की है। सुरित-योग क्या है, इसे संत्रेप में यहाँ समम लेना आवश्यक है। 'सुरित' शब्द संत-मत में बड़ा ही रहस्यपूर्ण शब्द है और भिन्न-भिन्न विद्वान इसका भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं। कुछ तो इसे 'स्रोत' का अपभ्रंश मानते हैं और 'चित्त-वृत्ति-प्रवाह' को ही

सुरत मानते हैं। कुछ इसे 'स्मृति' का अपभ्रंश मानते हैं और अपने पत्त के समर्थन के लिये रामचिरत मानस का यह दोहां दृष्टान्तरूप में देते हैं—

> यह विचारि नहिं करहें हठ, झूठ सनेह बढ़ाइ। मानि मातु वर नात बलि, सुरत विसरि जनि जाइ॥

राधा स्वामी मत में 'सुरत' का कुछ और ही अर्थ है। शब्द दो प्रकार के होते हें—आहत और अनाहत। आहत शब्द वे हें जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होते हैं और अनाहत वे हें जो स्वत: अर्थात् विना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। अनाहत शब्दों में सुरत अर्थात् ध्यान के जोड़ने को ही सुरत शब्द-योग मानते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान आत्मशिक की धाराओं से अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुनने में हमारी स्थूल अवर्णेंद्रिय सर्वथा असमर्थ है; परन्तु यदि कोई मनुष्य साधन करके अपनी सूच्म और चेतन अवर्णेन्द्रिय को जागृत कर ले, तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूच्म और चेतन शब्दों का अनुभव प्राप्त होगा—आवश्यकता है अपने भीतर सोई हुई दिव्य-शिक्तयों को जगाने की। दिव्य-शिक्त के जागरण पर सुरत शब्द के अभ्यासी को एक दिव्य शीतलता और निर्मलता का बोध होता है और फिर उसका हृद्य उस शीतलता, शान्ति, निर्मलता आदि की लहरों से गद्गद् हो जाता है।

हमारी इस काया के भीतर इन गुप्त शिक्तयों का जहाँ केन्द्र है, उसे चक्र-कमल और पद्म कहते हैं। ये कमल जब खुलते हैं और चैतन्य हो जाते हैं, तो प्रभु के दर्शन अपने घट के भीतर ही हो जाता है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही सुरत इन कमलों को जाप्रत एवं चैतन्य करता है। ये चक्र या कमल छः हैं—मलाधार, स्वाधिष्ठान, मिर्गपूरक, श्रनाहत, विशुद्ध श्रौर श्राज्ञा चक । इसके

बाद सहस्रदल पद्म है। प्राय: सभी संतों में काया-शुद्धि श्रीर चक्र-भेदन की क्रियाओं का अनुभव मिलता है; परंतु उनकी सुरित का अर्थ इतना ही नहीं है। सुरित शब्द 'रिति' से बना है। रित के बहुत व्यापक अर्थ में और इसके सही अर्थ में आत्मा का परमात्मा में, परमात्मा का आत्मा में रमण है। यही भाव संतों की सुरित का है। श्रात्मा जब परमात्मा में रमण करने लगता है, तो वह पत्नी रूप में ही परम पुरुष का रसास्वादन करता है।

बृहदारएयक-४-३-२६ का एक मंत्र है-

तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नांतरमेवायं पुरुषः प्रज्ञानेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम् । तद्वा अस्य प्तदाप्तकामं भात्मकामं अकामं रूपम् ।

जिसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी प्रिय पत्नी के आलिङ्गन में वाह्य और भीतरी सारी वातों से विभोर हो जाता है, वेसुध-वेसँभार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परम पुरुष का त्रालिङ्गन पाकर भीतर-वाहर की सारी बातों से बे-खबर हो जाता है।

ठीक इसी 'रमण' के अर्थ में संतों का सुरित शब्द व्यवहृत हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें कायाशोधन और चक्रभेदन त्र्यादि भी सन्मिलित है-समस्त प्रक्रिया का नाम 'सुरत' है। गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति इसी शब्द का लगभग इसी अर्थ में व्यवहार किया है-

सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुन्वितम्। इतररागविस्मरणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ भागवत १०, ३१, १४ हे वीर, हे दियत, आप हमें अपना अधरामृत पिलावें जो कि सुरतवर्द्धन और शोक का नाशक है, सुरति जिसका रसपान किया करती है और जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को भुला देनेवाला है।

तुलसी साहव ने गाया है—

अिल पार पलँग विछाइ पल पल, ललक पिउ सुख पावही।

खुस खेल मेल-मिलाप पिउ कर, पकिर कंठ लगावही॥

रस-रीति जीति जनाइ आसिक, इस्क-रस बस लै रही।

पति पुरुप सेज सँवार सजनी, अजब अिल सुख का कही॥

सुख बैन कहिन न सैन आबै, चैन चौज चिन्हावही।

अिल संत अंत अनंत जाने, बूझि समिझ सुनावही॥

जिन चीन्हि तन-मन सुरत साधी, भवन भीतर लिख लई।

जिन गाइ सब्द सुनाइ साखी, भेद भाषा भिनि भई॥

इस सुरित में मिलन श्रीर विरह दोनों ही समान रस

पी की मोहिं छहर उठत खुटत रैन नाहीं। कहा कहूँ करमन की रेख हिये की दरदाई॥ अँखिया दुर दुरत नीर सखियाँ सुख नाहीं। पपिहा पिउ पिउ के बोल खोलत खिसियाई॥

×
 ×
 ×
 दिस्त में बेहाल विकल सुध-बुध विसराई।
 रजनी निर्दं नींद नैना दीदा दरसाई॥
 सिखियाँ सुन सेज पास गाज परत आई।
 पलँगा पर पाँव धरत नागिन डस खाई।

मेरे दरद की पीर कसक किससे मैं कहूँ॥

ऐसा हकीम होय जोई जान दे दहूँ। खटके कलेजे वीच बान तीर से सहूँ॥ जैसे तड़फती मीन नीर पीर ज्यों सहूँ। जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहूँ॥ सोची सुबह और साम पिया धाम कस गहूँ। गुलसी विना मिलाप छुरी मार मर रहूँ॥

फिर तुलसी ने त्राम के महल पर सुगम की सैल से, सुरित की सैन द्वारा पहुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इस दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है—

> अंदर अनुप रूप भूप साहिबी । देखा दिलदार यार वात प्यार की ॥

> दीदा दिल लहर मेहर सहर आसिकी। पहुँचे कोइ समझ सूर नूर वास की॥

> जिसका यह हाल सोई आसिक न्यारा। खिलकत का खेल झुठ जक्त पसारा॥

> ऐसे कोइ अलख लोग बूझ विचारे। तुलसी दरवेश सोई मन को मारे॥

मन को मारना या श्रपनपी खोना एक ही बात है; क्योंकि बिना ऐसा किये प्रीतम की प्रीति मिलती नहीं—

पिया प्रेम-रस रीति की, प्यारी मिलन मिलाप।
आप अपनपी खोइके, तब दूटी तन ताप॥
इस मिलन के बाद सारी व्यथा मिट जाती है—
पीर बुझाइयाँ प्यारे पिया दीदों दी॥
बार-बार तन-मन बलिहारी, ताप तपन तीनों खोई।
जोई निरख नैन से प्यारी, दुख-सुख सम्पति सब धोई॥
गलबहियाँ धीर सजाइयाँ॥

## स्वामी रामतीर्थ की श्राध्यास्मिक मस्ती

भगवत्रेम की साधना भी एक अजीव नशा है। जहाँ एक वार लौ लगी कि लगी। प्रेम की एक नन्हीं-सी चिनगारी हृदय में प्रवेश करते ही सब कुछ आत्मसात् कर लेती है। हृदय के भीतर हृदयेश जब पूरी तरह दोख जाते हैं तब तो बाहर, वसुंधरा के कण-कण में भी केवल वही वह रह जाते हैं—जहाँ आँखें जाती हैं, वहीं प्रमु मुसकाते हुए खड़े रहते हैं। प्रेम का रस जब पूरी तरह रोम-रोम में भिन गया तब संसार में प्रेमदेव के सिवा रह ही क्या गया ?

भजब तेरा कान्न देखा खुदाया ! जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया !! जो तुझ पै फिदा दिल हुआ एक वारी । उसे प्रेम का तृने जळवा दिखाया ॥ तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो । वही रँग रँगा फिर जो तृने रँगाया ॥ प्रमु-प्रेम के ऐसे दीवानों के दर्शन दुर्लभ ही हैं। चैतन्य श्रीर मीरा, ईसा और मंसूर संसार में कितने हुए ? ऐसे प्रेमियों की जिसपर दृष्टि पड़ी, वहीं प्रेम में पागल हो गया। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ के परमाणुश्रों में ही कृष्ण-प्रेम भरा रहता है! उनका स्पर्श ही संक्रामक है। उनके चरणों को चूमकर पृथ्वी भी श्रपना भाग्य सराहती है। वायु उनके स्पर्श में श्राकर प्रभु-प्रेम की खुराबू से महँ-महँ हो उठती है।

श्रमी, इस बीसवीं सदी में प्रमु का एक ऐसा दीवाना संसार में श्राया था जो 'राम बादशाह' के नाम से प्रख्यात है। किस सन् में कहाँ उसका जन्म हुआ और कब कहाँ उसकी मृत्यु हुई ये बातें श्रप्रासंगिक होंगी। क्योंकि ऐसे प्रेम-दीवाने तो न कहीं श्राते हैं न कहीं जाते हैं। जो बादशाहों के बादशाह में एक होकर रहा वह बराबर रहा—वह भला मिटंगा कैसे ? वह ललकारकर कहता है—

न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, कि वहदत में साकी न सागर न वू है !! मिलीं दिल को ऑर्खें जभी मारफत की, जिधर देखता हूँ, सनम रू - वरू है !! गुलिस्तों में जाकर हर इक गुल को देखा, तो मेरी ही रंगत व मेरी ही वू है !! मेरा तेरा उद्दा, हुए एक ही हम, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है !!

परमात्मा को जो सर्वत्र देखता है, जो सर्वदा उसी एक को देखता है, वही उस प्रेममद में छके रहने के कारण बोल उठेगा—

जैसी तेरी खुशी हो सब नाच तू नचा छे। सब छान-बीनकर छे, हर तीर दिल जमा छे! राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है। याँ यों भी वाह वा है औ वों भी वाह वा है !! जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे। अब राम तेरा आशिक कहता है यों पुकारे।। राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है। याँ यों भी वाह वा है औ वों भी वाह वा है!!

एक दिन सन्ध्या समय रावी नदी के पार वन में स्वामी रामतीर्थ घूम रहे थे। आकाश में घनघोर घटा छा रही थी। काले-काले वादलों को देखकर तो आप कुछ देर समाधिस्थ-से रहे और फिर बड़े जोर से रोकर कहने लगे – 'हे कृष्ण ! हे घन-श्याम ! हे श्यामसुन्दर ! ये श्याम रंग के बादल आपका रंग है। ये सुक्ते व्याकुल कर रहे हैं। प्यारे ! इतना क्यों तरसाते हो ? बताओं तो सही कौन-से कुझ में तुम छिपे हुए हो ? अरे बादल ! तू ऊँचाई से बहुत कुछ देख सकता है; फिर बता मेरा कृष्ण कहाँ है ? अच्छा में समक्त गया ! तूने उसके वियोग की व्यथा में अपना श्यामवर्ण बना रक्खा है । क्या सुक्ते उस प्यारे कृष्ण का दर्शन प्राप्त न होगा ? यह संसार बिना उस कृष्ण-दर्शन के काट खायगा ! यह वियोग की व्यथा किसके आगे रोऊँ ? हे कृष्ण ! तुम्हारे लिये मित्र और सम्बन्धियों से सुख मोड़ा, संसार की लाज-शरम छोड़ी ; किन्तु तुम्हारे नाज-तखरों का ठिकाना ही नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा कीन है ?

'श्ररी कोयल! तेरी श्रावाज में यह हृद्यवेधकता कहाँ से श्रायी? क्या तूने उस वंशीवाले को देख लिया है? जान पड़ता है तू उससे श्रावाज उधार लायी है। तूने उस कृष्ण प्यारे को देख लिया है। सच बता, वह हमसे कब श्रीर किस तरकीब से मिलेगा? श्ररी श्राँखो! यदि तुम श्याम को नहीं देख सकती हो, तो श्रमी फूट जाश्रो ! श्ररे हाथो ! यदि तुम कृष्ण प्यारे के चरणों को नहीं छू सकते, तो मैं तुम्हें रखकर क्या करूँगा ? गल जाश्रो! मर जाश्रो.......!! यह कहते-कहते बिलख-बिलख-कर रोने लगे। श्राँसुश्रों से कपड़े तर-बतर हो गये। रोना बंद ही नहीं होता था ! मूर्छित हो गये !

में तू हुआ, तू मैं हुआ, मैं देह हुआ तू प्राण हुआ! अब कोई यह न कह सके, मैं और हूँ तू और है!!

संध्या हो चली है। हिमालय में एक छोटी-सी पहाड़ी पर नाम बैठा है। विचित्र दशा है। न तो उसे उदासी नाम दे सकते हैं, न शोक श्रौर न दु:ख ही। सांसारिक पुरुषोंवाला यह हर्ष भी नहीं है। उसे जागता नहीं कह सकते, सोया भी नहीं कह सकते, कदाचित् यह उन्मत्त हो ! परन्तु यह तो सांसारिक उन्माद नहीं है। क्या रस-भीनी अवस्था है! दूर के वृत्तों में से घड़ियाल श्रीर शङ्ख की ध्वनि श्राने लगी है। कदाचित् कोई मन्दिर है! आरती हो रही है। वह देखो, सामने ऊँची पहाड़ी की चोटी से दो-तीन फीट की उँचाई पर त्रयोदशी का चन्द्रमा भी श्रपना शीतल प्रकाशमान मुखड़ा लिये श्रा रहा है। क्या यह श्रारती में सम्मिलित होने श्राया है ? सम्मिलित क्यों ! यह तो अपने दमकते हुए प्रकाशमान मुख की ज्योति बनाकर अपने श्रापको सदाशिव पर वार रहा है। श्रारती-रूप बन रहा है। श्राहा! सारी प्रकृति श्रारती में सिम्मिलित हो गयी! चारों श्रोर से कैसी ध्विन स्राने लगी ? ऐ चाँद ! तू स्रागे बढ़ जानेवाला कौन है ? प्यारे ! अकेला मत रह ! अपनी हड्डियों और तन-वदन को त्राग की तरह सुलगाकर तेरी तरह 'राम' अपने आपको इस श्रारती में क्यों न वार डालेगा ?

मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है। मेरी ऑखों का यह भी तारा है!!

जिस प्यारे के घूँघट में से कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख और कभी कान किनाई से दिखायी देते थे, दिल खोलकर उस दुलारे का आलिङ्गन प्राप्त हुआ! हम नंगे, वह नंगा; छाती पर छाती हैं। ऐ हाड़-चाम के जिगर और कलेंजे! तुम बीच में से उठ जाओ! भेद-भाव हट! फासले भाग! दूरी दूर हो! हम यार, यार हम! यह शादी है कि शादी-मर्ग—आनन्दमयी मृत्यु! आँसू क्यों छमाछम वरस रहे हैं? \*\*\* काने का मातम ? संस्कारों का अन्तिम संस्कार हो गया! इच्छाओं पर मरी पड़ी! दु:ख-दिद्र उजाला आते ही अँधेरे की तरह उड़ गये। भले-बुरे कमों का वेड़ा हूब गया।

श्राँसुत्रों की मड़ी है कि श्रमेदता का श्रानन्द दिलानेवाली वर्षात्रहा ! ऐ सिर ! तेरा होना श्रमी श्राज सुफल है ! श्राँखो ! तुम भी धन्य हो गयी। कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ ! यह श्रानन्दमय मिलाप सुवारक हो, सुवारक हो, सुवारक हो।

दीवाना अम् दीवाना अम् वा अक्लो-हुश वेगाना अम्।

में पागल हूँ, मैं पागल हूँ, बुद्धि और होश से परे हूँ! मैं स्वतन्त्र हूँ, में स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त दूर हूँ, संसार-रूपी बुढ़िया के नखरे और हाव-भाव से मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ। ऐ संसार-रूपी बुढ़िया! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर! तुक्तमें मेरा चित्त आसक नहीं। ओश्म्! ओश्म्!! ओश्म्!!!

प्रेम के श्रथाह समुद्र में राम सर्वत्र प्रेम ही प्रेम देख रहे हैं—

आव ही आत्र नजर आवे हैं!!

जिस और हम दीड़े वह सब दिशाएँ। तेरी ही देखीं — अर्थात सब और तू ही था। और जिस स्थान पर हम पहुँचे, वह सब तेरी ही गली का सिरा देखा ! जिस उपासना के स्थान को हृदय ने संत-साहित्य प्रार्थना के लिये प्रहण किया, उस हृदय के पवित्र धाम को, प्रार्थना के लिये प्रहण किया, उस हृदय के पवित्र धाम को, प्रार्थना के लिये प्रहण किया, उस ह्या स्थान एक की प्रार्थना के की प्रार्थना के लिये प्रहण किया, ज्या स्थान एक की प्रार्थना के लिये प्रहण के की प्रार्थना के लिये प्रहण के लिये के ल तेरी भूका मुकाव देखा - अर्थात् उस स्थान पर तू ही मॉकता हिंगोवर हुआ। समस्त संसार के त्यारों की मस्त आँखों में हमते जब देखा, तो तेरी जादूमरी नरिगस (आँख) देखी! तुमको हसते हुए देखकर में द्या नहीं हुआ हूँ । पर त्यारे ! अधर प्यारे! तोरे रँग में समाय रही! न्त्रीर दाँतों पर बलिहार !!

और रंग मीहे काहे प्रिय होवे, प्रीतम-रंग में लुभाय रही!

में पिया ! तोरे हँग में समाय रही !!

रंग वही, रँगरेज वही, में चटक चुनरिया रँगाय रही!

में पिया ! तोरे हैंग में समाय रही !!

हमरे पिया हम पिय की री सजनी, पियापर जियरा गँवाय रही! अमृत की मिद्रा का प्याला मिद्रा पिलानेवाले के हाथ से मैं अत्यन्त अनुराग के साथ लेंगे की खोज में हूँ और उसके प्रेम में

नाचता हूँ। खुल्लमखुला में यह कहता हूँ, और अपने इस कहते से प्रसन्न होता हूँ कि में प्रेमी पुरुष हूँ और लोक-परलोक दोनों से

विमुक्त हूँ।

में मस्ती में पागल हुआ फिरता हूँ और संसार की चिंता नहीं करता। में दु:खों से बिलकुल भयभीत नहीं हूँ: आनन्द से यह स्वर 'तन तलमला तला-तला' गाता रहा हूँ। जो कुछ संसार में है, मुक्त पुरुषों के लिये निषिद्ध है। हमारी सामग्री श्रीर सामान इस आकाश के नीचे केवल सन्तोष है।

सहजो ने ऐसे प्रेमोन्साद का एक बहुत सुन्दर चित्र खींचा है-

मेम-दिवामे जे भये, मन मे चकनावूर।
छके रहें, घूमत रहें, 'सहजो' देखि हुजूर ॥
प्रेम-दिवाने जे भये, कहें वहकते वैन।
'सहजो' सुख हाँसी छुटै, कवहूँ टपके तैन॥
प्रेम-दिवाने जे भये, जाति-वरन गृह छूट।
'सहजो' जग बौरा कहें, लोग गये सब फूट॥
प्रेम-दिवाने जे भये 'सहजो' डगमग देह।
पाँव परे कित की कहूँ, हिर सँवारि तब लेह।।
कवहूँ हकथक है रहें, उठें प्रेमहित गाय।
'सहजो' आँख सुँदी रहे, कवहूँ सुधि है जाय॥
मन में ता आनँद रहें, तन बौरा सब अंग।
ना काहू के संग हैं, 'सहजो' ना कोइ संग॥

'राम बादशाह' कहा करते थे—में शाहंशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन तुम्हारा हृदय है। मेरी आवाज में तुम्हारी आवाज है— तत्त्वमसि! तत्त्वमसि!! तू ही है वह, तू ही है वह!

No sin, no grief, no pain,

Safe in my happy Self,

My fears are fled, my doubts are slain,

My day of triumph come.

मुक्ते पाप-सन्ताप से क्या नाता ? दुःखों से मेरा क्या सम्बन्ध ? में श्रपनी श्रात्मा में स्वच्छन्द हूँ, सर्वथा मुक्त हूँ, सुरिचत हूँ, मेरे भय भाग गये, मेरी शङ्काएँ मिट गयीं, मेरी विजय के दिन श्रा गये !

पहाँ की चोटो पर किस जोर से ॐ ! ॐ !! ॐ !!! की ध्विन सुनायी दे रही है। अरे पिछली रात के सोनेवालो ! क्या यह कूक

तुम्हारे पास नहीं पहुँची ? तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली ? वादलो ! जाओ, संसार भर में ढिढोरा पीट दो, 'ॐ'! विजली ! दौड़ो ! प्रकाश के अचरों में लिखकर दिखा दो, 'ॐ'!! प्रभात की वेला है। खुदमस्ती में भूमता हुआ 'राम' जा रहा है। मौज में स्मिय नाचने लगता है और किसी समय ॐ ॐ ॐ की तान छेड़ने लगता है। '

जित देखूँ तित भरया जाम! पी पी मस्ती आठों याम ॥ नित्य तृप्त सुख-सागर नाम। गिरे वने हम तो आराम!! देखा-सुना खपाना काम। तीन छोक में है विश्राम!! क्या सोचे क्या समझे राम। तीन काछ जिसको निज धाम!!

इस मस्ती में वस राम-ही-राम रह गया है श्रीर कुछ है ही नहीं—'राम' नाच रहा है—

नाचूँ में नटराज रे, नाचूँ में महाराज! सूरज नाचूँ, तारे नाचूँ, नाचूँ बन महताब रे। जर्रा नाचूँ, समुद्र नाचूँ, नाचूँ मोधरा काज रे॥ तुन तेरे में मन हो नाचूँ, नाचूँ नाड़ी नाड़ रे। वादर नाचूँ, वायू नाचूँ, नाचूँ नदी अरु नाव रे॥ गीत राग सब होवत हरदम, नाचूँ पूरा साज रे। घर लागो रॅग, रॅंग घर लागो, नाचूँ पाया ताज रे॥ मधुवा लब, बदमस्तीवाला, नाचूँ पी-पी आज रे। रामही नाचत,रामही वाजत,नाचूँ हो निरलाज रे॥

हृदय में शान्ति है और दिल में मस्तो। खुशी से राम का हृदय भरा हुआ है और ऑखें आनन्द के अमृत से लवालब भरी हुई हैं। श्रान्न्द के मारे ऑसू टपक रहे हैं और रोम-रोम खड़े हो रहे हैं, गला रुक रहा है!

रिमिझिम रिमिझिम ऑस बरसें, यह अबर बहरें देता है। व्या खूब मजे की बारिश में वह छुरफ वसल का लेता है !! किंद्रती मौजों में डूबे है, बदमस्त उसे कब खेता है! वह गर्कावी है जी उठना मत, झिझकी उफ! वरबादी है! क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है!

× × ×

जब उमदा दिर्या उठफत का, हर चार तरफ आबादी है। हर रात नई इक शादी है, हर रोज मुवारकवादी है॥ क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है॥

प्रेममद का नशा श्रत्यन्त चढ़ा हुश्रा है; इसिलये श्रव चाहे कोई कुछ कहे, सारा संसार तो तुच्छ हो रहा है। पर यह नशा पागल मनुष्य की पशु-वृत्ति के समान नहीं है। हे जगत् के रोग! तू श्रव रुखसत हो। हे भूख-प्यास! तुम दोनों मेरे पास से परे हटो! यह जगह कोई कबूतरखाना, श्र्यात् तुम्हारे रहने-सहने का धर नहीं है। श्राहा! सौन्दर्य की तेज ज्वाला कैसी भड़की हुई है। श्रव किस परवाने की शिक्त है कि इसके श्रागे पर भी मार सके! सूर्य हो चाहे चन्द्र, पाठशाला हो चाहे बाग श्रीर पर्वत—इन सबमें श्रपनी ही सुन्दरता तरंगे मार रही हैं—श्रन्य किसी रूप की नहीं। हे मेरे प्राणो! इस देह से उठकर राम के स्वरूप में लीन हो जाश्रो। श्रीर देह ऐसी हो जाय जैसी बद्रीनारायणजी की सूर्ति कि जिसमें वालकवत् चेष्टा भी नहीं है।

बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है आईना में खुद आईनागर ! / अजब तहय्युर हुआ यह कैसा ? कि यार मुझमें मैं यार में हूँ !!

राम का शरीर गंगा बहाये लिये जा रही है और राम मस्ती में ॐ!ॐ! की ध्विन कर रहा है। आज भी हिमालय के वन-पर्वत, गिरि-गह्वर में स्वामी राम की ध्विन गूँ ज रही है। अमेरिका, जापान और मिस्रवाले आज भी उस बादशाह को स्मरण कर भगवस्त्रेम में पागल होकर पूछ बैठते हैं—

O Grave! where is thy victory? O Death! where is thy sting?

## य्रन्थमाला-कार्यालय के साहित्यिक प्रकाशन

| रामचरित-चिन्तामणि      | ٦)               | राष्ट्र-भारती                  | IJ         |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| साहित्य-सुषमा          | Νý               | रिमिभाम्                       | ર્શ        |
| फलापी                  | ર્શો             | पद्य-प्रमोद                    | III)       |
| तुलसी-साहित्य          | Ý                | नवजीवन                         | ij         |
| सुक्ति मुक्तावली       | Ú)               | साहित्य-सौन्दर्य               | iii        |
| उद्भान्त प्रेम         | III)             | खिलौना-घ <b>र</b>              | iny<br>iny |
| जीवन यात्रा            | 111=)            | स्नेह-बंधन                     | 1)         |
| निर्भय भीम ब्यायोग     | =)               | सत्य हरिश्चन्द्र               | 15)        |
| पुरायफल 🧓              | IIJ              | साहित्यिकी                     | RIIJ       |
| शकुन्तला               | 111)             | महाभारतीय सुनीति कथ            | n II)      |
| हमारे साहित्य-निर्माता | (2) <b>3) 3)</b> | संस्मरण                        | RII)       |
| हृद्य की श्रोर         | ર્ચ)             | <b>बुलबुल</b>                  | 11=)       |
| मजदूरों की छाती पर     | ર્વ)             | रजकण                           | શ્ર        |
| भाई-बहन                | RID              | स्नालचीन                       | રા         |
| विभेद                  | uj               | <b>ग्राम-पंचायत</b>            | رج<br>(=اا |
| भूली हुई कहानियाँ      | શાં)             | खेती की कहावतें                | اس         |
| प्रजातंत्र             | શાં)             | हिन्दी मुहाचरे                 | ર્શો       |
| गाँव के गीत            | Ŋ                | भारतीय ईश्वर्वाद               | <b>3</b> ) |
| हिन्दुस्तानी भाषा-कोष  | ٤ij              | शिचा-निबन्धावली                | シラリ        |
| मेरे यूरोप के अनुभव    | ΙÉ               | साहित्य-परिचय                  | F)         |
| रघुवंश-सार             | زاا              | साहित्य-सुधा                   | 11=j       |
| साहित्यालंकार          | راا              | सम्मोहन विद्या                 | ΙÍ         |
| विहार का विहार         | III)             | विहार-द्र्पण                   | ¥j         |
| रामचरित-चन्द्रिका      | Ý                | विहार के दर्शनीय स्था <i>न</i> | RII)       |
| .काव्य-कुञ्ज           | II)              | श्रादि श्रादि                  | -          |
|                        | _                |                                |            |

## किशोर

## संपादक-रामदहिन मिश्र

विद्यार्थियों स्त्रीर किशोरों को लोकप्रिय स्त्रीर ज्ञानवर्ड क पठन-सामग्री देनेवाला हिंदी-संसार में स्त्रपने ढंग का स्त्रकेला मासिक।

किशोर विज्ञान, हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति-साहित्य-व्यायाम ऋौर स्वास्थ्य ऋगदि विभिन्न विषयों के संबंध में किशोरों की ज्ञान-पिपासा को शांत करता है।

श्रपने पाठकों को मानव-जीवन-क्रम का, दुनिया के इतिहास का, विज्ञान के शोधकों श्रौर साहसिकों के रोमांचक प्रसंगों का परिचय कराता है।

प्रेरक कवितायें, प्रकृति का सजीव वर्सान, यात्रा-विषयक लेख, किशोर की विशेषतायें हैं।

पत्र अत्यंत सुंदर, सुपाट्य और सर्वोपयोगी है। विहार का यह गौरव है और हिंदुस्तानी किशोरों का पथ-प्रदर्शक।—भवानीदयाल संन्यासी

पत्र इतना सुंदर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तान की किसी भी भाषा के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वालोपयोगी पत्रों के साथ इसका मुकाविला कर सकते हैं।—गोपाल सिंह नेगाली

हमें निश्चय है कि किशोर अवस्था के पाठकों को यह पत्र बहुत प्रिय होगा।—विशाल भारत

हिंदी भाषा में वालोपयोगी जितने भी पत्र निकल रहे हैं, 'किशोर' उन सबमें निःसंदेह एक कदम आगे हैं।—सोहनलाल द्विवेदी

वार्षिक ३) : प्रस्येक 🖒

किशोर, बाल-शिचा-समिति, बाँकीपुर (पटना)